# श्रा सहजानन्द शास्त्रमालाके संरत्तक

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन, वेंकर्स, सदर भेरठ
- (२) श्रीमती फूलमाला जी, धर्मपत्नी श्री लाला महावीरप्रसाद जी जैन, वैंकर्स, सदर मेरठ। श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली।—
  - (१) श्रो मंवरीलाल जी जैन पाण्डचा, मूमरीतिलैया
  - (२) ,, ला॰ कुष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून
  - (३) ,, सेठ जगन्नाथजी जैन पाण्डया, मूमरीतिलैया
  - (४) , श्रीमती सोवती देवी जी जैन, गिरिडीह
  - (४) ,, ला० मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन, मुजपकरनगर
  - (६) ,, ला॰ प्रेमचन्द भोमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ
  - (७) ,, ला० सलेखचन्द्र लालचन्द्र जी जैन, मुजप्फरनगर
  - (प) ,, ला॰ दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून
  - (६) ,, ला॰ वारूमल प्रेमचन्द जी जैन, मसूरी
  - (१०) ,, ला० वाबूराम मुरारीलाल जी जैन, ज्वालापुर
  - (११) ,, ला॰ केवलराम उप्रसैन जी ज़ैन, जगाघरी
  - (१२) ,, सेठ गैंदामल दगहू शाह जी जैन, सनावद
  - (१३) ,, ला॰ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी, मुजप्फरनगर
  - (१४) ,, श्रीमती घर्मपत्नी वा० कै लावाचन्द जी जैन, देहरादून
  - (१५) , श्रीमान् ला० जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर मेरठ
  - (१६) ,, मंत्री जैन समाज, खण्डवा
  - (१७) ,, ला॰ बाबूराम धकलंकप्रसाद जी जैन, तिस्सा
  - (१८) ,, वा० विशालचन्द जी जैन, मा० मजि०, सहारनपुर
  - (१६) ,, बा॰ हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन मोवरसियर, इटाका
  - (२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बार फतेलाल की जैन संबी, जयपुर
  - (२१) श्रीमती धर्मपरनी सेठ कन्हैयालाल जी जैन, जियागंब
  - (२२) " मंत्राणी, जैन महिला समाज, गया
  - (२३) श्रीमाच् सेठ सागरमल जी पाण्डचा, गिरिडीह
    - (२४) वा॰ गिरनारीलाल चिरंजालाल जी, गिरिडीह

- (२४) श्री बा॰ राघेनान कालूराम जी मोदी, गिरिटीह
- (२६) ,, सेठ फूलचन्द वैजनाय जी जैन, नई मण्टी, गुरुप्रगरतर
- (२७) ,, ला॰ सुखबीरिमह हैमचन्द जी सर्राफ, बड़ीत
- (२८) श्रोमती पनपंती देवी प० प० स्व० शानचन्व जी र्जन, इटावा
- (२६) थी दीपचंद जी जैन ए० इंबीनियर, कानपुर
- (३०) श्री गोफूलचंद हरणचंद जी गोया. लालगोला
- (३१) दि॰ जैनसमाज नाई मंद्री, छागरा
- । ३२) वि॰ जैनसमाज जैनमन्दिर नमकमंटी, ग्रागरा
- (३३) श्रीमती शैलकुमारी घ० प० बाट इन्द्रजीत जी वशील, कानपूर
- 🗱 (३४) ,, सेठ गजानन्द गुलायचन्द जी जैन, गया
- & (३४) ,, बा॰ जीवमल घान्तिकुमार जी दावहा, सूमरीतिलेया
- o (3६),, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर भेरठ
- o (३७) ,, सेठ मोहनलान ताराचन्द जी जैन वरुजात्मा, जगपुर
- (३=) .. वा॰ दयाराम जो जैन भार. एस. ही. घो. गदर मेरठ
- (३६) ,, ला० मुन्नालान यादवराय जी जैन, मदर मेरठ
- 🗴 (४०) ,, ला० जिनेश्वरप्रसाद प्रभिनन्दनज्ञुनार जी जैन, महारतपुर
- 🗙 (४१) ,, ला॰ नेमिचन्द जी जैन, रुट्वी प्रेय, रहरी
- × (४२),, ला॰ जिनेहबरलाल श्रीपाल जी जैन, शिमना
- 🗴 (४३) ,, ला० बनवारीलाल निरंजनतात जी जैन, विमला
- नोटः—जिन नामोंके पहले ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्पीहत सदस्यता के कुछ रुपये मा गये हैं बाकी माने हैं तथा जिनके नामरे पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये मभी नहीं माये, माने हैं।

# क्ष्यातम-कार्तन

शान्तमूर्ति न्यायतोथ पृश्य श्री मनोहरजी वर्णी "सहजानन्द" महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा त्र्यातमराम ॥टेक॥

# [ 8 ]

मैं वह हूं जो हैं मगवान , जो मैं हूं वह हैं मगवान । अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यह राग वितान ॥

### [२]

मम स्वरूप है सिद्ध समान , श्रमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । किन्तु श्राशवश खोया ज्ञान , बना मिखारी निपट अजान ॥

#### [ ३ ]

सुख दुख दाता कोई न त्रान , मोह राग रुप दुख की सान । निजको निज परको पर जान , फिर दुखका निहं सेश निदान ॥

# [8]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । राग त्यागि पहुँचुं निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥

#### [ ਸ਼ ]

होता स्वयं जगत परिणाम , मैं जगका करता क्या काम।
द्र हटो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम।।
क्ष श्रहिंसा परमो धर्म क्ष

## समयसार प्रवचन एकादशभाग

वंघाधिकारकी गत २० गाथाबों में यह सिद्ध किया गया है कि वंघ का कारण बाह्यवस्तु अथवा वाह्य बाताबरण नहीं है, किन्तु अपने आपमें जो राग द्वेष मोह विभाव होता वह वंघका कारण है। इस बातको जीवन मरण सुख दु:ख आदिक कर्मोदयसे बताकर भी सिद्ध किया है। अब इसके वाद यह शंका होना साधा रण जनोंको प्राकृतिक है कि क्या बाह्य पदार्थ कीई दूसरा वंधका कारण नहीं है। ऐसी शंका उपस्थित होने पर यह समाधान दिया जा रहा है कि वाह्य वस्तु दूसरी कोई वंधका कारण नहीं है इसमें रंच शंका नहीं है।

वत्थुं पड्ड जं पुण श्राच्मवसागं तु होइ जीवागं। ग्राय वत्थुरो य वंघो श्राच्मवसागोण वंघोत्थि ॥२६४॥

परमार्थ, निश्चय श्रीर व्यवहार बन्ध — जीवों के श्रध्यवसान पर चन्तुका श्राश्य करके होते हैं। पर वस्तुसे वंध नहीं होता। वंध श्रध्यवसान से ही होता है। भैया! प्रथम तो वंध यह है कि श्रात्माके सामान्य भावमें विशेष भावका वंधना सो यह तो वस्तुका स्वभाव है। जित ने हिंभी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के उनका परिण्यमन होता है श्रीर वह परिण्यमन श्रपने समयमें तादात्म्यक्षपसे रहता है श्रीर वाद में विजीन हो जाता है। वह वंध तो वस्तुका प्राकृतिक तत्त्व है। श्रव उन ही परिण्यमनों जो परिण्यमन श्रात्माके स्वभावके श्रमुक्षप नहीं है, स्वभाव से विपरीत है ऐसे परिण्यमनोंका इस श्रात्मप्रदेशमें श्राना यह प्रकृत वंधन है निश्चयसे तथा इस श्रात्माके निश्चय वंधका निमित्त पाकर नवीन जो पीद्गितिक कर्म है उनका श्राना श्रीर वँधना यह है व्यवहारसे वंध।

पराश्रयतापूर्वक श्रद्यवसानका निर्माण — उस वंधके कारण्भूत श्रात्माके जो श्रद्यवसान हुए हैं उन श्रद्ध्यवसानों ऐसा निर्माण है कि किसी न किसी पर वस्तुका विकल्प करके ही ये श्रद्ध्यवसान होते हैं। किसी से कहा जाय कि तुम राग तो करो मगर किसी पर वस्तुका द्यान न रखो, तो किसी पर वस्तुका द्यान किए बिना राग हो ही नहीं सकता। परवस्तुका श्राश्रय किए बिना राग हो जाय तो उस रागका स्वरूप क्या? क्या हुआ वहां? रागमें तो किसी वस्तु विधयक स्नेह होता है श्रीर कोई वस्तु इसने उपयोगमें ली नहीं तो राग क्या हुआ ? यावन मात्र श्रद्ध्यव-सान होता है, वह पर पदार्थोंका श्राश्रय करके होता है, इस कारण यह भ्रम न करना कि परवन्तु ने मुक्ते गंधा है। परवस्तु तो मेरे वंधनमें आश्रयभूत है, वंधन तो मेरा मेरे परिणामसे है। श्रध्यवसान ही वंधका कारण है। वाह्यवस्तु कोई भी वंबका कारण नहीं है। वाह्य वस्तु तो वंधके कारणका कारण है।

श्रन्तवीद्य उपिवपिरहा — वंधका कःरण है श्रव्यवसान श्रीर श्रद्यवसानका बाह्य हेतु है श्राश्रयभूत वाह्य पदार्थ। वाह्य पदार्थ तो मात्र वंधके कारणका कारण वनकर चिरतार्थ हो जाते हैं श्रश्नीत् इससे श्रिधक वाह्यवस्तुका श्रीर कुछ उपयोग नहीं है। गामें वाह्यवस्तु विषयभूत हुआ। वंधका कारण तो मेरा रागभाव है। इस कारण वाह्य वस्तुका प्रतिषेध तो किया है, परन्तु चूँ कि श्रव्यवसान होने पर वाह्य स्तुका त्याग करके भी बाह्यविषयक परिणामोंका विकलप है नो वहां राग तो चल सकता है, न तिकट हो सामने, किन्तु ख्यालमें उपयोगमें श्रायेगा तो राग उत्पन्त हो सकता है। इस कारण चरणानुयोग पद्धितसे बाह्य वस्तुवोंका तो त्याग करना ठीक ही है, पर यह भी ब्यान र वना कि मेरा श्रहित करने नाला मेरा राग काव है, रागभाव मेरा स्वभाव नहीं है, वह विश्वत भाव है, उससे विविक्त मेरा चैतन्यमात्र स्वभाव है। सो स्वभावका श्राश्रय करके रागपरि-गामसे उपेक्षा करना है।

मानसिक पराश्रयताकी भी त्याच्यता — रागको छितिकप दाति तो इस जीवको चरणानुयोगकी पछितिसे वाह्य वस्तुका त्याग करने के वाद उसे प्रवसर उत्तम मिलता है। पुष्पडाल अपनी स्त्री छोड़कर चले गए, विरक्त हो गए फिर भी वियोगमें स्त्रीका चिंतन किया। तो वाह्य त्याग तो किया पर आश्रय न छूटा। वाह्य वस्तु सामने ही हो तव ही आश्रय हो, ऐसा नहीं है। वाद्यवस्तु देसी हो, सुनी हा, अनुभवकी हुई हो वे सब आश्रयभूत हो सक ी हैं तो जब तक उनका शत्य नहीं गया तब तक उनके ज्ञानका उद्य नहीं हुआ। जब वारिसेण मुनिराजने उपाय करके वह घटना बनायी कि अपने छोड़े हुए घर भी गए, बड़े वैभव और श्रङ्कार के बीच पुष्पडाल को दिखा दिया। तब पुष्पडालकी समक्तमें आया— ओह! यह महापुरुष ऐसे वैभवका त्यामकर आत्मसाधना कर रहे हैं तो में एक कानी स्त्रोका ख्याल करके अपना साधुपन विगाड़ रहा हूं। ज्ञानका उद्य हुआ, आश्रय मिटा।

वन्धके मूल हेतुकी उपेक्षा— सो भैया ! जब यह दृष्टि होती है कि बाह्य वस्तु ही मुक्ते बांध रही है तो बाह्य वस्तुका त्याग करके भी ज्ञानका उदय नहीं हो पाता है और जहां यह ध्यान है कि मेरा बंधन तो मेरा रनेह्याव है तो उतकी उपेक्षाके यत्नमें वाह्य वरतुका भी त्याग होता है योर छान्तरमें रागादिक भावोंका भी पिरार होता है। यहां सिद्धान्त रूपमें वात रखी गयी है कि अध्यवसाय ही वंभका कारण है और वाह्य वस्तु तो वंबके कारणभूत अध्यवसानका हेतु हो जाय, निमित्त हो जाय इतने ही मात्रसे चिरतार्थ हो लाता है। यहां तत्त्व यह कहा जा रहा है के वाह्य वस्तु वन्धका कारण नहीं, एर चरणानुयोगमें यह ही वात कही जायेगी तो वाह्य वस्तुके त्यागकी मुख्यतारे कही जावेगी और छाद्यारम-शास्त्रमें यह वात कही जा रही है तो पध्यवसानका हेतुपना सिद्ध करने के लिए कही जा रही है। तभी तो चिरतार्थ शटा दिया है कि बाह्य वस्तु वन्धके कारणका कारण वन करके चरितार्थ हो जाना है।

चितार्थता व प्रश्नोत्तर— चितार्थदा ६ थ है अपना काम समाप्त कर देना, अपना प्रयोजन म्हरस कर लेना है, सिद्ध हो गया सब उसका-जितना मात्र प्रयोजन है। इतनी वात अनकर शंका होती है, तो फिर वाह्य वस्तुका निपेध क्यों किया जाता है? इम गाथामें जोर इस बात पर दिया है कि हम अध्यवसानका प्रतिपेव करें व अध्यवसान रहित जो निज ज्ञायकस्वरूप है उसका आश्रय करें। इतनी वात समभाने के लिए बाह्य वस्तु वंधका कारण नहीं है यह कहा गया है। तब शंका होती है कि जब धाह्य वस्त वंधका कारण नहीं है तो उसका निपेव क्यों कराया जाता है, फिर तो घरमें रही, जो चाहे करो, अपने स्वभावका आश्रय लो, रागभाव दूर करो, निर्वाण पावो। फिर वाह्य वस्तु के निपेधकी प्रक्रिया क्यों है ? उत्तर देते हैं कि अध्यवसानके निपेधके लिए।

वाह्य बस्तुके त्यागका प्रयोजन — श्रध्यवसानका आश्रयभूत है बाह्य वस्तु। क्यांकि वाह्य वस्तुका आश्रय किए विना अध्यवसान अपने स्वरूप को नहीं पा सकता। कौनसा परिणाम ऐसा है कि जिसमें परवस्तु ध्यानमें न हो और राग हो जाय ? बाह्यबस्तुका आश्रय किए बिना अध्यवसान होता ही नहीं है। जैसे संग्राममें कोई वीर पुरुष उत्साहसे भरकर यही तो कहेगा कि में आज वीर पुत्रकी जननीक पुत्रको मारूँगा, पर कोई क्या ऐसा भी कहता है कि आज तो में बांमके लड़के मारूँगा ? वांमके कोई लड़का ही नहीं होता है। तो उसका आश्रय कैसे करेगां? जिसे लोग मजाकमें औषधि बताते हैं ना, क्यों पिंडत जी कि धुँवाकी कोपल, आकाशकी छाल पीसकर खा पी लो, ठीक हो जायेगा। तो धुँवा में कोपल और आकाशमें छाल होती है क्या ? नहीं। अध्यवसान जितना होगा यह किसी परवस्तुका आश्रय करके होगा।

तिराशय श्रध्यवसानका श्रमाव — जैसे संग्राममें वहा कि मैं श्राझ वीर जननीके पुत्रको मारूँ गा ऐसा तो श्रध्यवसान होता है क्यों कि वीर जननीका पुत्र हुआ करता है। पर यदि वाह्य वस्तृका श्राश्रय किए विना भी यह श्रध्यवसान हो जाय तो ऐसा भी श्रध्यवसान होना चाहिए, क्या कि श्राज में वां मके पुत्रको मारूँ गा ? क्यों नहीं होता है कि कोई वां मके पुत्र नहीं होता है। श्राश्रयभूनका सद्भाव नहीं है तो वह वंध कैसे हो जायेगा ? श्रध्यवसान श्राश्रयगहित होकर होता ही नहीं है। इस कारण श्रध्यवसानका श्राश्रयभूत जो वाह्य वस्तु है उसका श्रय्यन्त प्रतिपेध किया गया है। बाह्य वस्तुवोंका संन्यास करते हुए श्रपने श्रापमें ऐसा भाव रखो कि बाह्यवस्तुका त्याग तो श्रध्यवसानके श्राश्रयसे हटानेके लिए था, सो श्रव इस मनसे बाह्य श्रथंका चिंतन भी न करना चाहिए। यह वात सुगमन्त्या तव होती है जब समस्त परवस्तुवोंसे, परभावोंसे विविक्त शुद्ध चैतन्य-मात्र अपने श्रापके सत्के कारण जो स्वयं इसका स्वरूप है तन्मात्र श्रपने श्रापका श्राश्रय हो तो रागादिक श्रध्यवस। नका त्याग सुगम है।

शुद्ध रम्य तत्त्वके झानकी श्रावश्यकता—जीवको कोई न कोई रमने का साघन चाहिए। जैसे वच्चेको खिलोना चाहिए। यदि उसका कोई निजी खिलोना नहीं है तो वह किसी दूसरेके खिलोनेको देखकर रोनेगा। उसे उसका खिलोना मिल जाय तो दूसरेके खिलोनेके लिए उसका रोना-समाप्त हो जायेगा। इस जीवको भी अपने स्वरूपका बोध हो झौर उस स्वरूपमें स्थित करनेका जो फलोकिक सहज श्रानन्द जगता है उसका यथायोग्य श्रनुभवन हो तो इस श्रनुभवके वाद फिर वाहरी समागम, इन्द्रियविषय ये सब उसे असार जंचते हैं। तो दोनों चीजें चलते रहना चाहिए, वाह्य वस्तुका भी परिहार श्रीर श्रन्तरमें श्रपने श्रापका जो केवल-स्वरूप है श्रथीत श्रपने ही सत्त्वके कारण श्रपने श्रापका जो लक्षण है उसका भी झान, उसकी उन्मुखता ये दोनों क्रवन्य द्यानमें रहने चाहियें।

निजपरिचय विना शान्तिकी अगिति— भैया ! यदि केवल बाह्य वस्तुके त्यागका ही घ्यान है और अन्तरमें अपने आपके उस लक्ष्यका परिचय नहीं है कि त्या करके सुमें जाना कहां है, किस और रमना है, क्या करना है ? इस वातका पता नहीं होता है तो, हालांकि बाह्य वस्तुके त्यागमें इस वातका पता होनेका सुगम अवसर मिलता है, पर न मिलपूर हो ज्ञान यदि वाह्य वस्तुका त्याग करके तो अब कहां करो ? ऐसा मार्ग न मिलनेसे उसकी गति रक जातो है। अतः वाद्य वस्तुको अध्यवसानका आअयभूत समसो। साक्षात् वाधक तो मेरे लिए भैरा अध्यवसान है।

नेरा स्वस्त तो शुभ अशुभ भावसे रहित केवल चैतन्यमात्र है, ज्ञाताद्रश रहना इसकी शुद्ध प्रकृति है ऐसा जानकर अपने आपकी और उन्मुख होना, पर्वस्तुवांसे विमुख होना, मनसे भी चितन छोड़ना, ये सब चरणा-नुयोग और अपने आपकी उन्मुखता ये दोनों पालनक योग्य हैं। हालांकि चरणानुयोग केवल बाह्यश्रम्तुक त्यागके लिए नहीं कहता, बाह्य वस्तु आ अयभूत है सो बाह्य वस्तुवांको छोड़ो और अन्तरमें भी परिहार करो।

हेतुके निपेथसे हेतुमानका भी निपेध — हे श्रात्मन्! श्रपने श्रंतः स्थमायमं भी चलो क्यों कि श्रानन्द होगा तो यहांसे ही होगा श्रीर यहां को उन्युखना काने पर बाह्य वस्तुशंका विकल्प भी न रहे ऐसी स्थितिमें शांनि श्रोर श्रानन्द प्राप्त होता है। यह स्थिति जिस किसी भी क्षण मिलनी है, दिखनी है तो उसके समरणके प्रतापसे इस श्रसंयमकी स्थिति में भी अथवा संवकी स्थितिमें भी उसे यहुत कुछ श्रनाकुतता रहती है। श्रांर प्रतीतिकी श्रपेक्षा तो एक मध्यमक्पसे श्रनाकुतता तो रहती ही है। नो ये याह्य वस्तु श्रद्यवसानका आश्रयभूत हैं। उस कारण इनका त्याग चर्गातुयोगमें वताया गया है श्रर्थात् करें व्यक्ति है कि हम वाह्य वस्तुका परित्यान करें इस्तिए ही श्रद्यवसानके श्राध्यभूत वाह्यवस्तुका निपेध किया है। हेतुका निपेध करनेसे हेतुमानका भी निपेध होता है।

वाह्मसलत्याग विना धन्तमंत्रका छत्याग मेया! ऐसा किसीके भी नहीं होता कि वाह्यका तो परिहार न करे छोर धन्तरका मोह दूर हो लाय। जैसे दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि धानमें जो चावल होता है छस चावल का अपरीमल छिलका छोर चावलका भीतरी मल जो चावलकी ललाई लेशी लगी है, जो कृटने पर पतली घृल रूपसे निकल जाता है। तो छिलका न निकाल छोर चावलके भीतरकी ललाईको निकाल दें ऐसा नहीं होता है। उसकी विशि यह है कि छितका दूर हो छोर फिर धन्दरका मल भी दूर हो। इसी तरह हमारे बंधका कारणभूत जो विभाव है छथवा विभावक छात्रयभूत जो वाह्यवस्त् है, छस बाह्यवस्त्का परिहार करो छोर धन्तरमल जो विभाव है छस विभावसे रहित चेतन्यक्सपकी दृष्टि करके उस विभावसे अपनी चपेका बनाएँ, यह बंबके निपेवका छाय है।

क्ष्यल अध्यवसानकी घन्धहेत्ताका समर्थन— किर इसीका और क्ष्यल अध्यवसानकी घन्धहेत्ताका समर्थन— किर इसीका और समर्थन करते हुए कहते हैं कि वधक कारणके कारणका सद्भाव होने पर भी अधिका कारण नहीं होता। ऐसी भी क्षित्रीत होती है। जैसे ईपांसमितिसे चलते हुए साधुवोंक परसे कांडे कुन्धू जीवका विधात हो जाय तो ऐसी स्थितिमें चूँकि वहां सावयानं। ।

श्रवसथा है और श्रध्यवसान परिसाम नहीं है, श्रज्ञान नहीं है, ऐसी स्थितिमें विद्यात होने पर भी वह बाह्य ात वंबका कारण तो नहीं बना। इससे यह जानना कि बाह्य वस्तु वंबक कारणका कारण है। इसी कारण बाह्य वस्तु वंधके हेत्पनेमें श्रव्यिक्षित्रारी नहीं है श्र्यान वाह्य बस्तु होनेसे वंध ही हो, ऐसा नहीं है।

अपना कर्तन्य— यह परिणाम याद्य वस्तृका जाश्य करके वंधका कारण बनता है इसिलए बुद्धिपूर्वक जब तक रागकी हमारेमें योग्यना होती है, हमारा कर्तन्म है कि हम उस बाह, बरतृका परिहार करें छोंग्य अर्थ यह जानकर कि यह अध्यवलान भाव मुक्ते वंधनमें दालने वाला है, संसारमें घुमाने शला है, यह सेरा स्वभाव नहीं है, इससे मेरा हित नहीं है। राग किया तो क्या पूरा पड़ा, अथवा कोई लोगोंमें अर्थनी पोजीशन की बुद्धि रखी तो क्या पूरा पड़ा, अथवा कोई लोगोंमें अर्थनी पोजीशन की बुद्धि रखी तो क्या पूरा पड़ा १ पूरा तो पड़ेगा आत्माका विभाव रह्य निज ज्ञानज्योतिभात्र स्वहपके अनुभवमें। इसिलय सव प्रयत्न करके अपने स्वभावकी और उन्मुख होना यही अपना कर्तन्य है।

वधका बाह्य वस्तुके साथ अन्वयन्यतिरेकका अभाव नंधका कारण क्या है यह प्रकरण चल रहा है। वंबका वास्तिवक कारण ऋष्यवमान परिणाम है रागद्वेषमोह भाव, किन्तू रागद्वेष मोहका जो निर्माण होता है वह किसी न किसी परवस्तुका विषय करते हुए होता है। ऐसे कोई रागद्वेपादिक नहीं हैं जिनमें परवस्तुका विषय न हो और हो जाय। तब वह तो परवस्तु हैं जिसका विषय होता है रागद्वेपादिकमें वह बाह्य वस्तु वास्तवमें वंधका कारण नहीं हैं किन्तु वंधके कारणका कारण है, क्योंकि बाह्य वस्तुका रागद्वेप भावके साथ अन्वयन्यतिरेक नहीं है। बाह्य वस्तुके विना भी वंध हो जाता है और बाह्यवस्तु सामने है तब भी वध नहीं होता है। इतना तो निश्चित् हैं कि बाह्य वस्तुका विषय जब तक यह जीव नहीं करता तब तक राग नहीं हो सकता। किन्तु बाह्य वस्तु सामने न भी हो फिर भी वंध हो जाता है।

बाह्य वस्तुके साथ वन्धके अन्वयन्यतिरेकके अभावके उदाहरण— जैसे आपका घर मकान ये कहां सामने हैं, फिर भी राग वसाते हुए यहां चल रहे हैं। कोई जीव घर गृहस्थीका त्याग करहे, साधु हो जाय फिर भी घरका चिंतन रहे तो घर त्याग देने पर भी वंघ चल रहा है। परका आश्रय जरूर है। मनमें घरका छुछ ख्याल रहे तो बाह्यवस्तु न भी हो तो भी बंध हैं, बाह्य वस्तु सामने हो तब भी वंध है, नहीं हो ऐसा भी हो जाता हैं। जैसे साधु हो गए, उनके सामने परिदारहे लोग देंठे हैं, दर्शन करने प्पाए हैं, बेटे रहें पर बंध नहीं है। सामने तो हैं वे ही निमित्त जो पहिले थे पर बंधन अब नहीं है। और जैसे मुनिराज इंगीसिमितिसे विहार करते चले जा रहे हैं, बड़ी साववानीसे, बड़े शुद्ध भावसे और उनके चलते हुए में कोटे घ्यानक कुन्धू जीव गुजर गया, पद तले आ गया, इतना हो जाने पर भी मुनिक बध नहीं है क्योंकि न उनमें श्रद्धानता थी। न उन्माद था, सा ग्यानीसे चल रहे थे, घाशय भी निर्मल था, सो बंध नहीं होता है।

आश्रय श्रीर उपेक्षा-- श्राध्यवसानका श्रान्यव्यतिरेक वास्के साथ नहीं है सगर कर्मश्रानिके साथ है। कर्मश्रक्षतिका उदय हो तो वहां वंध है, न उदय हो तो यहां यंथ नहीं है, इसिलए वास्व्यत् वंधका कारण नहीं है। किए भी बाल बस्तृका जो त्याग किया जाता है वह श्राध्यवसानके निपेधके लिए किया जाता हैं। न चीज होगी न राग हैप होगा, पर जिस चीजको एव निया, सुन लिया दा श्रमुगवरों था गया तो न भी सामने हो तो भी गितन करके राग कर सकते हैं। इस कारण ज्यादा श्रपनेको लगानेका कहां यहन करें। किसका निरोध करें ? श्रपने धापमें जो निज शुद्ध चतन्य-म्यभाव है उसका धाश्रय करें और रागाहिक विकारोंकी उपेक्षा करें, यह यहन मेरा हितकारी है। श्रीर साथ ही साथ चरणानुयोगकी बुद्धिसे भी शहा वस्तुका त्याग करें।

रविशाद व विभावका भेद-- ये ष्रह्यवसान परिणाम श्रात्माके शुद्ध निरंप परमात्मतत्त्वसे धरान्त भिन्न हैं, विपरीत हैं, रानादिकका ज़ब्ध स्वमाय है श्रीर अपने श्रात्माका चेन-यहवभाव है। रागादिकका यद्ध पराममें ही परिणामन होता है फिर भी रागका जो लक्षण है वह ख्रेत-एना है। जातका जो लक्षण है वह चेनपना है। तो मेरा स्वभाव चेतपना है, प्रचतपना नहीं है। जैसे दर्पणके सामने कोई चीज थ्या गयी तो दपण में उद्ध मा परिणान महा है। जैसे दर्पणके सामने कोई चीज थ्या गयी तो दपण में उद्ध मा परिणान हैं, किन्तू दर्पणके स्वभावसे छी हुई परिणान नहीं है। इस कारण ही दर्पणके स्वभावमें घीर वर्तमान परिणानमें भेद करने वाला ज्ञानीपुरुप भेद करता है। यह प्रतिविश्व दर्पणकी चीज नहीं है। दर्पणकी चीज तो स्व ब्ह्रता है। इसी तरह कमोदयका निमित्त पाकर श्रात्मामें जो रागादिक विकार हुए हैं सो वे विकार श्रात्माक स्वभावसे नहीं हुए। वे हुए उपाधिकाका सिन्नधान पाकर। मेरा स्वभाव तो चैतन्य-इस्त है इमिलिए में चैतन्यका हूं, विकारक्ष नहीं हूं, ऐसा ध्रमधान स्वभाव के स्वभ

पदार्थका त्याग करना श्रादि । इस विधिसे श्रपना जीवन चले, श्रपने ज्ञान-स्वभावका श्रवलोकन हो ।

प्रवेशके लिये त्याग, तोड़ और उपेक्षा— भैया! धपने हितके लिए क्या करना है ! मूलमें तो झान करना है । यह में आत्मा चंतन्यत्रह्म हं, इसकी जो वृत्ति होगी वह झाता द्रष्टा रूप वृत्ति होगी, पर उपाधिका मिन्धान पाकर रागादिक विकार भी परिणम गए, लेकिन वह रागादिक में नहीं हूं । मुममें उपाधिके सन्निधान के विभाव परिणमन होता है । ऐमा जानकर रागादिक भावोंसे उपेक्षा करे, अपने झानम्यभावमें प्रवेश करे छोर इस कार्यके लिए वाह्यमें वाह्यवस्तुका त्याग करे । वाह्यवस्तुका त्याग करना वाह्य वस्तुका विकल्प तोड़ना, रागादिक भावोंसे उपेक्षा करना— य तीनों वातें सहायक हैं । आत्माक झानस्वभावमें प्रवेश करना चात वात्से झानका आश्रय नहीं होता है । करना होता है, करना हथा है ? यह झान और वाह्यवस्तुका परिहार।

अनद्रावमें वन्धकी अहेत्ता— इस तरह यहां यह भी सिद्ध हुझा कि वाखपदार्थ जीवका अतद्भाव है। यह खास जाननेकी वात है कि जो अतद्भाव है वह वंधका कारण नहीं है। ये घड़ी कागज आदि अलग पड़े हैं, ये जो पड़े हुए हैं ये जीवके द्रव्य नहीं, जीवके पर्याय नहीं, फिर जीवसे जो अत्यन्त जुदे हैं वे वाख पदार्थ जीवक वंधनके कारण कैसे हो सकते हैं? साक्षात् वंधका कारण राग होता है। आप यहां वैठे हैं— किसी चीजको देखकर राग हो गया तो पाप वध गया। चीज वाहर है, पास नहीं है, पर आप वध गए। किससे वध गए? चीजसे वध गए। अपक में जो राग कल्पनाकी है उससे वध गये। योगियोंको इसी ज्ञानके कारण मित अम नहीं होता। बाखवस्त चूँ कि जीवका अतद्भूत हैं इसिलए वे वधका कारण नहीं होता। बाखवस्त चूँ कि जीवका अतद्भूत हैं इसिलए वे वधका कारण नहीं होता। बाखवस्त चूँ कि जीवका अतद्भूत हैं इसिलए वे वधका कारण नहीं है। तब अध्यवसान परिणामने याने रागद्वेप भावने, आत्माके विकारने वन्धन कराया क्योंकि यह विकार है जीवका तद्भाव। जीवका परिणमन जीवको वांध सकता है, अजीवका परिणमन अजीवको नहीं वांध सकता है। यह निश्चयनयसे जीवका स्वस्प चल रहा है।

प्रमाण्में स्वतन्त्रता व निमित्तनैमित्तिकभाव दोनोंका परिज्ञान-जीवका राग परिण्मन कर्मोद्यके निमित्तसे हुआ और वाह्य वस्तु जीवके
रागपरिण्मनका आश्रय हुआ। इतने पर भी जीवका कर्ममें और वाह्यवस्त्र में कुछ परिण्मन दखल नहीं है और क्रमोंका, बाह्य वस्तुका जीवमें हुछ दखल नहीं है, निमित्तनैमित्तिक भाव है। ऐसी सावधानी है जैनसिद्धान्तके
हारार्ं! स्वतन्त्रता भी सुरक्षित रहे और निमित्तनैमित्तिक भाव भी परिहता रहे। क्या यस्त्की स्वतंत्रताका घात करके निमित्तनिमित्तिक शिष्टमें बुछ कल्याण कर लेगा यह जीव खार क्या निमित्तनिमित्तिक भावका खण्यन करके सर्व क्रियाएँ वस्तुके स्वभावसे ही होती हैं ऐसा मानकर क्या हम विकारोंसे चपेक्षा कर लेंगे ? इस कारण निमित्तनिमित्तिक भाव भी हात रहे खाँर वस्तुकी स्वतंत्रता ज्ञान रहे।

स्वतन्त्रता व नैमित्तिकताय ज्ञानकी साध्यता— वस्तुकी स्वतंत्रता का परिज्ञान तो इमारे हितका प्राण है, उसे इम खोकर कहां जायेंगे ? पर जिमसे इमें अलग होना है उसकी पोल जब तक माल्म न पढ़े तब तक इम उससे अलग केंसे हों ? कलग होना है इमें रागादिकभावांसे ! रागादिक न तो जीवक स्वभावसे उठे हैं और न कोधादिक वाण्य वस्तुवांसे उठे हैं। कमेंका निमित्त पाकर आस्मामें रागादिक भाव उठ गए, इसलिए इन रागादिकोंका कोई अधिकारी नहीं है। किसको मालिक मानें ? जसे दोई लावारिम बचा सदक पर घूम रहा हो तो उस लावारिस बच्चेसे किसी की ममना नहीं होती है। वह बचा बरवाद होता किरता है इसी तरह रागादिक भाव लावारिस है, एव पहिचान लो। जीवक तो है नहीं रागादिक भाव नहीं है, इमलिए इन रागोंका कोई अधिकारी नहीं है।

इहानी और हानीकी मान्यता— अहानी मानता है कि में रागका स्वामी हूं। हानी जीव मानता है कि में रागका स्वामी नहीं हूं जिनकी यथार्थ हान नहीं है उनके राग होता है और उनके बंधन चलता है और जिनको यथार्थ हान है फिर भी कमंबिपाकके यशसे रागाहिक होते हैं तो भी रागमें राग नहीं है, रागमें एकस्व बुद्ध नहीं है। राग ही में हूं ऐसा उनके अम नहीं है। में रागरहित त्रैकालिक अखण्ड एक चतन्यस्वभावमात्र हुं, ऐसी अपने चतन्यस्वभाव पर हिंह होती है।

विकत्पका मिश्यापन — भैया, यहां यह बतायों के आत्माका मोह रागदेप बंधका कारण है और वह परिणाम, अध्यवसान मिश्याक्ष है, विपरीत है अथवा असत्व है। असत्य किस दृष्टिसे हैं ? जैसा हम सोचते हैं वैसा बाहरमें होता नहीं है तो हमारा सोचना मृठ हुआ। वह सोचने रूप जो परिणामन है वह बरिणामन तो है, पर वह परिणामन अपना काम नहीं कर पाता है। मैं जैसा सोचूँ वैसा बाहरमें हो जाय, यह किसी को न हुआ, न होगा। बसमें कुछ न कुछ अन्तर पड़ता ही है। किसी ने सोचा कि यह काम होना बाहिए। तो वह काम उसी समय तो नहीं होता। दूसरे दिन होता है या कोई बड़ा समर्थ है तो ६ घंटे बाद हो गया। तो भी उसमें दो घंटेका अन्तर तो हो गया। किसीका एक मिनट वादमें ही काम हो गया। ने वह एक मिनटका अन्तर तो हो गया। किसी का और जल्दी काम हो गया तो भी कुछ समयका अन्तर अवश्य पड़ता है। क्योंकि इच्छाका भाव और भोगनेका भाव ये दोनों भाव एक समयमें नहीं होते हैं।

इच्छा छौर भोगका एक साथ योगका छभाव — ि सीकी इच्छा है कि अमुक चीज खानी है तो उस समय वर चीज कहां घरी है छौर जिस समय जिस चीजको खा रहे हैं उम्र समय उस चीजके प्रति यह इच्छा नहीं होती है कि वह चीज खानेको मिले। तो ये दोनों माव एक साथ नहीं हो सकते हैं। ज्ञानीपुरुप यहीं तो सोचता है सो उसको बाह्य परार्थकी इच्छा नहीं होती है। क्या इच्छा करें ? जब इच्छा करें तब वह चीज मिलती नहीं छौर जब वह चीज मिलती है तो उसकी इच्छा नहीं होती है। फिर उस इच्छासे क्या लाभ है ? तो इच्छा करना मिथ्या हुआ ना, इच्छा करनेका काम तो नहीं बना ना, इसी कारण ये समस्त अध्यवसान मिथ्या है, इस बातको इस गायामें दिखाते हैं।

हुक्लिद्सुहिदे जीवे करेमि वंधेमि तह विमोचेमि। जा ऐसा मृहमई शिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥

धन्यवसानकी वेकारी— में दूसरे जीवकी दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं, बांधता हूं, छोड़ता हूं, ऐसी जो मोहभरी मुद्धि है वह निरर्थक है, वह क्षोभ है क्यांकि में जैसा सोचूँ वैसा परपदाशों में काम नहीं होता है। वच्चेके प्रति कौन ऐसा नहीं सोचता है कि में इसे खूब सुखी कर दूं पर उस वच्चेक कोई रोग होता है तव दुःखी होता है, यों ही कल्पनाएं वनाकर दुःखी होता है। सारे आरामके साधन जुटा दो किन्तु उसका मिलन परिणाम है, मिलन भाव है तो उसकी तो अज्ञानकी ही बात बनेगी दुःखकी हो वात वनेगी। तो आपके सुखी सोचने से, सुखका यत्न करने से उसको सुख होगा यह बात नहीं है। उदय ही उसका अच्छा होगा तो बह सुखी होगा। आप उस वच्चेके सुखी करनेके निभिन्त होंगे।

भैया ! जबसे बच्चा पैदा हुआ, उसे गोद्में लों, खिलाएँ, उसकी वड़ी सेवा करें, बढ़ा साज श्रुङ्गार करें, जैसा वह खाना चाहे वैसी ही पूर्ति करें, अनेक प्रकारसे आप उसकी सेवा करें, तो अब यह बतलावी ! कि आपका पुण्य बड़ा है या आपके बच्चेका पुर्य बड़ा है ? बच्चेका पुण्य बड़ा है । तो जिसका पुण्य बड़ा है उसकी आप फिकर करें यह कितनी उन्टी बात है ? अरे जो पुण्य हीन हो, दु:सी हो, दरिद्र हो उसकी

फिकर करो। जो तुमसे ज्यादा पुण्य वाला है उसकी चिंता न वरे।

परके सुली दुं ली करने के परिणामकी वेकारी — में दूसरे जीवों को सुली करता हूं, यह मिथ्यापरिणाम है क्यों कि मेरे सुली करने के यह से से सोचने के कारण दूसरा सुली नहीं होता। में दूसरे जीवों को दुः ली करता हूं, यह सोचना भी मिथ्या है क्यों कि मेरे सोचने के कारण दूसरा दुः ली नहीं होता है। जैसे पड़ों समें अनवन हो तो दूसरा पड़ों सी अपने मनमें ही है क्यों की वात, दूसरे के विनाशकों बात सोचता रहता है। पर देखता वह यों है कि में तो क्यों का त्यों हूं और जिसका दुरा स चता हूं उसका अभ्यद्वय हो रहा है। एक तो साचने से दुरा होता नहीं, दूसरे जो किसीका दुरा सोचता है वह दूसरा चाहे सामान्य स्थितमें क्यों न हो, इसे यों लगता है कि यह तो बहुत वढ़ गया है। में दूसरे को दुः ली करता हूं, ऐसा परिणाम करना मिथ्या है। क्या विकल्पोंसे तो अपव्यान बनता रहता है, केवल कम बंध ही हाथ रहता है। कोई वाह्यका दुछ परिणमन नहीं करता है, खुद कम वांव लेता है, खुद दुः ली होता है, खुद अपनी दुर्गति कर लेता है।

परके वन्धनके आश्यकी व्यर्थता— मैं दूसरे को वांधता हूं, यह अध्यवसान करना निथ्या है। देखिये सीता जी का जीय प्रतीन्द्र बनकर रामचन्द्र जी को बांधने आया कि उनमें कर्म योग पैदा हो जाल, धर्मसे विचितित हो जायें, मोक्ष अभी न जायें फिर साथ ही साथ मोत जायेंगे। वांधनेका वहा यत्न किया, मगर बांध भी सका क्या ? नहीं बांध सका।

परकी मुक्ति करनेके आशयकी व्यर्थता— में दूसरेकी मुक्ति भेजता हूं, दूसरेको कर्मोंसे छुड़ाता हूं, ऐसा भी कोई सोचे तो वह मिथ्या है। दूसरेका कितना ही यत्न करें उपदेश द्वारा या छुछ आशह करके, किन्तू उसका परिणाम यदि बीतरागताका नहीं बनता, शुद्ध सम्यन्हानका परिणाम नहीं उनता तो आप उसे मुक्ति कैसे भेज देंगे ? उसका छूटना उसके ज्ञान और वैराग्यके कारण होगा, तुम्हारे सोचने के कारण न होगा।

परविषयक सर्विकर्गोंका मिथ्यापन इस कारण में दूसरे को दुःखी करता हूं, सुली करता हूं, बांधता हूं, छुढ़।ता हूं, ऐसा सोचना मिथ्या है। जैसे कोई कहे कि मैं तो आज आक शरं पृत तोड़ गा तो जैसे उसका यह कहना बानलापन लगता है इसी प्रकार यह भी बावलापन है कि मैं दूसरेको दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं क्यांकि परके किये, ये पर्में काम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आकाशसे फूल तोड़ने का काम नहीं हो सकता है। जैसे आकाशसे फूल तोड़ने का काम नहीं हो सकता है। जैसे आकाशसे फूल तोड़ने का काम नहीं हो सकता है। जैसे आकाशसे फूल तोड़ने का काम नहीं

नहीं है इसी तरह दूसरेके दुःखी सुखी करनेकी, विगाड़की कोई अयंक्रिया नहीं है। इस कारण यह विकल्प करना मिथ्या है।

अपना कर्तव्य — भैया ! तब क्या करना, अपने आपके सहज्युद्ध चतन्यस्वरूपको जानकर इसको ही शरण मानकर, इसके ही उन्मुख होकर विकल्प जालको तोइना, मोह जाल दूर करना और अपने सहज ज्ञान-

स्वभावके धानुभव द्वारा तृप्त होना।

सर्व परकी अरम्यता— सारा जगत् वखेड़ा है, स्रिन्ति है, मायाक्षप है, पर हव्य हैं, विनाशीक है। इसकी प्रीति करने से हित नहीं होता,
सुल नहीं होता। यह भ्रम छोड़ो कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र हैं
खुद सोच लो। अध्यवसानका भाव चठता है, रागका विकल्प जगता है
तो आपको सब अच्छा मालूम होता है। अभी देखो— पुरुगोंको स्त्रीका
क्षप अच्छा लगता है और सम्भव है कि स्त्रोको पुरुगका क्षप अच्छा लगता
होगा। पर न तो पुरुषका रूप अच्छा है, न स्त्रीका रूप अच्छा है। हृही,
मांस, खून पीप आदिका हो तो यह पिंड है। बाहरी सनावटसे कहीं माल तो नहीं मिट जाता, पर रागभावका चद्य होना है सो ये वाहरी पदार्थ उसे
सुहावने लगते हैं। बाह्यपदार्थ सुहावने नहीं हैं।

सीन्द्रयं का अम — अच्छा, जरा िचार करो — मनुष्यों की दृष्टिसे वात पूछते हैं। जैसे कि मनुष्य विकल्प करता है कि स्त्रीका रूप अच्छा लगता है, पुरुपका रूप नहीं अच्छा होता, वाल भी आए, मूँछ भी आए, न लगता होगा पुरुषोंको पुरुषका रूप अच्छा। मगर और जातियों में देखो। तिर्यवचों में गाय वेल हों तो उनमें से वेलका रूप कितना अच्छा लगता है ! सिंह और सिंहनीमें सिंहकारूप सिंहनीसे अच्छा होता है। वहां पुरुषवगमें ही अधिक अच्छा रूप मिलेगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि स्त्रीका रूप खराव होता है। पर कामी लोगोंको यह अम है कि स्त्रीका रूप अच्छा होता है।

स्विहितकी प्रेरणा— अरे भैया! रूप क्या होता है कहीं हो, पुद्गल में रूप, रस, गंव, स्पर्श है पर बुद्धिमान पुरुष वह है कि ऐसे मिलन खोटे शरीरको पाकर कोई पित्र काम कर जाय, धर्मका काम कर जाय। इस मिनका ऐसा सदुपयोग करो कि आत्मस्वरूपका द्वाब हो इसमें ही मुकतेका परिणाम हो, उसमें ही लीनता बने, यही हमारा कर्मक्य है। इसीलिए हम भगवानके दर्शन करते हैं कि हे प्रभो ! तुमने करते योग्य काम किया। हम तो अभी तक पापमें द्वे हैं। मेरा कंसे सद्दार हो? इतनी बात सीखने के लिए हम प्रभुके दर्शन करने आते हैं। यह और अधिक न बन सके

तो इतना तो करें कि अपनी गलतीको गलती मान लिया करें, यह भी एक विद्या कार्य है।

श्रध्यवसानकी श्रनर्थता — जितने भी ये श्रध्यवसान होते हैं वे परके सम्बन्धमें कुछ परिण्यन चाहनेके विकल्प होते हैं। सो यह मिथ्या है। क्यों मिथ्या है कि इन विकल्पों में जैसी चह भरी है उसका सोचना तब सही है जब कुछ सोचूँ श्रीर वह काम हो जाय। हम श्रनेक प्रकारके विकल्प करते हैं, पर उनका परिण्यन श्रपने श्राधीन है नहीं। तो विकल्प श्रपनी श्रथिकिया नहीं करते, इस कारणसे विकल्प मिथ्या हैं। में दूसरे जीवको दुःखी करूँ, सुखी करूँ, या बांधू या छुड़ाऊँ, जितने भी जो श्राध्यवसान हैं वे श्रात्माके श्रनर्थके लिए हैं क्योंकि जिस कालमें विकल्प किया उस कालमें श्रात्माको संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, यिक्त क्षोभ ही रहता है। सो अध्यवसान करते हुएमें तो क्षोभ है।

श्रव्यवसानके अर्थिकवाके अभावका उदाहरण— जैसे कोई कहे कि में आकाशके पुष्प तोड़ता हूं तो यह कहना मूठ है, क्योंकि जैसा विकल्प किया तैसा वहां पदार्थ है हो नहीं। इसी तरह यहां भी दूसरे जीव क सुन्नी दु:त्वी छादि करने के परिणाम करें, जैसा हमने सोचा वैसा वहां है हो नहीं, इस कारण केवल क्षोमके लिए ही विकल्प हुआ। सो अर्थिकया नहीं हुई, क्योंकि यह पूर्ण नियम है कि प्रत्येक पदार्थ किसी परपदार्थका व्यापार नहीं करता। विकल्पोंका जो स्वरूप बना है वह इसीसे बना है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थका जैसा परिण्यमन चाहता है वैसा होता नहीं है इसीसे विकल्प बनते हैं। अपनी दृष्टि सही बनना चाहिए, हम पर क्या गुजरती है और हम कहां तक सफल हो पाते हैं? यह अपने ज्ञानके अभ्यास पर निमंर है, दृष्टिकी दृदता पर निमंर है।

सही ज्ञानकी परमावश्यकता मेया! अत्रत अवस्थामें भी यदि यह निर्णय वनाए रहें कि विकल्प जितने हैं वे आत्माक अन्धके लिए हैं तो यह भी एक प्रकाश है। अपना कर्तव्य तो यह है कि सभी विकल्पोंका परिहार कर शुद्ध आत्माका आश्रय करें। इतनी ही सही यह बात अत्रत अवस्थामें भी सममें जितनी कि अठे सातवें गुणस्थान वाले सममते हैं, अवस्थामें भी सममें जितनी कि अठे सातवें गुणस्थान वाले सममते हैं, वातके सही सममतेमें रंच भी कसर नहीं रखना तो यहां यह सिद्ध किया वह कि जितने भी विकल्प हैं वह बाहरमें काम न बननेके हैं, इस कारण वे हैं कि जितने भी विकल्प हैं वह बाहरमें काम न बननेके हैं, इस कारण वे इपनी अर्थ कियाको करने वाले नहीं हैं। अब प्रश्न होता है कि क्यों नहीं अपनी अर्थ कियाको करने वाले वे आध्यवसान ! उत्तर होते हैं कि —

अन्मवसाणि मिन्तं जीवा बन्मति कम्मणा जदि हि।

अन्मवसाणिणिमित्तं जीवा वन्मंति व स्यणा जिद् हि ।
सुच्चंति मोक्खमगो ठिदा या ता किं करोसि तुमं ॥२६७॥

विकल्पोंका मिथ्यापन — में दूसरे जीवोंकी वांधता हूं छथवा छुड़ाता हूं, ऐसा जो परिणाम किया इसकी छर्थिक या क्या होती चाहिए ? दूसरा वंध जाय या छूट जाय यह तो इस विकल्पकी छर्थ किया है ना । परंतु इसने तो छाष्यवसान किया कि में दूसरेको बांधता हूं और उस जीवका राग परिणाम होता नहीं तो कहां वंधा वह ? तुन्हारा सोचना गलत हो गया कि नहीं ? हो गया । यहां यह बतला रहे हैं कि विकल्प जितने हैं वे सब खाली हैं, रीते हैं, उनका काम नहीं बनता है और कदा-चित् बन भी जाय । जिस समयमें हमने यह परिणाम किया कि में इसको बांधू और उसी समयमें उसका राग भाव बढ़ा सो वंध गया, तो वह भले हो वंधा, मगर मेरे सोचनेके कारण वह वंध गया, सो बात नहीं है ।

विकल्पोंके मिथ्यापनका उदाहरण — जैसे आपने अपने उन्हें के हुकुम दिया कि यहां चले जायो, दुकानका काम करो, और वह आपकी वात मानता है, चला गया तो आपके कहनेके कारण वह नहीं चला गया। आपका कहना निमित्त तो जरूर हुआ किन्तु उसके ही परिणाममें आया कि मुमे जाना चाहिए सो वह चला गया। जैसे कोई विलिंडग वन रही है, उसमें किसी मजदूरसे कहो कि यह इंटा ले जावो, तो वह आपके कहनेसे नहीं ले जाता। उसे स्वयं इच्छा है, उसे स्वयं यह दिखाना है कि हम इस तरहसे काम करें तो हमें कुछ प्राप्ति होगी। तो अपने आपके परिणामसे प्रेरित होकर उसने कार्य किया। आपका कहना तो खाली है अर्थात् जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप कार्य चाहते हैं उस विकल्पकी अर्थिकथा पर-पदार्थमें नहीं होती।

वंध मोक्षका अपने परिणामसे ही अविनामाव— जीव अपने परिणाम परको वांधने विधयक बनाए और फिर भी दूसरेके रागपरिणाम न आये, तो वह वंध नहीं सकता, हमने दूसरेको छुड़ानेका भाव किया और उसके बीतराग परिणाम नहीं आता तो वह छूट नहीं सकता। हमारे अध्ययसानमें दूसरे तो मेरे आअयमात्र रहते हैं। वस्तुतः जीव अपने ही अध्यवसानसे वंधते हैं और अपने ही बीतराग परिणामसे मुक्त होते हैं। जिसके सराग परिणाम और बीतराग परिणाम हो तो दूसरा उसको बांबनेका व छूटनेका विकल्प न भी करे तो भी वह वंध जाता है व छूट जाता है। जैसे कोई साधु अपने बीतरागभावसे ज्ञानसुधारसके पानमें लग रहा है तो वह मुक्त होगा। कोई दूसरा मुक्तिकी बात सोचे तो वह मुक्त

हो, ऐसा नहीं है।

मिथ्याका अर्थ स्वार्थिकयाकारिताका अभाव— यहां अर्थिकया की बात चल रही है। कोई पदार्थ किसी परपदार्थक्ष परिणमता नहीं है। कोई पदार्थ किसी परपदार्थमें कुछ करता नहीं है, इस कारण भी यह अध्यवसान कि में दूसरेको सुली करूँ, दुःखी करूँ, बांधू, छुढ़ाऊँ, ये सव मिथ्या हैं। मिथ्याका अर्थ है कि मेरे सोचने से वहां कुछ नहीं होता किन्तु मेरे सोचनेसे स्वयमें अपध्यान हुआ। दूसरेका खूब बुरा सोचें, अहित की बातें सोचें तो मेरे सोचने से वहां कुछ बिगाड़ नहीं होता। किन्तु यह में ही बुरा सोचकर अपना अनर्थ कर लेता हूं। हम दूसरेको सुली करने की भावना करते हैं तो हमारे सोचनेसे कोई दूसरा सुली नहीं हो जाता, पर मैंने दूसरेके सुलकी भावना करके पुण्य बंध कर लिया।

पर मैंने दूसरेके सुखकी भावना करके पुर्य वंघ कर लिया।

श्राश्रय श्रोर निमित्तमें अन्तर—भैया! यहां एक वात खास जानने
को है। दो तरहके पदार्थ हैं— १-श्राश्रयभूत श्रोर १-निमित्तभूत। इस
जीवके सुख दु:ख आदिकके परिणमनमें कर्म तो निमित्त है, मगर बाकी
जितने भी पदार्थ हैं जो श्रांखों देखे गए हैं—सुने गए हैं ये सब पदार्थ
शाश्रयभूत हैं। तो लोग क्या करते हैं कि आश्रयभूत पदार्थको निमित्त
कह कर यह दिखा देते हैं कि देखो—निमित्त तो जुटा, पर काम तो नहीं
हुशा, इसलिए निमित्त पाकर नहीं हुआ। पर वह निमित्त है ही नहीं।
निमित्त तो कर्मोंका उदय है। बाह्य पदार्थ जो आश्रयभूत हैं ये हमारे
बंधके कारण नहीं हैं, हमारे परिणमनक कारण नहीं हैं, ऐसा जानकर

श्रिमानको छोड़ो कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ।

ब्रध्यवसानमें अहंकाररसका पोषण — भैया ! जीवमें अनादिसे मिथ्याद्युद्धिके कारण अहंकाररस लगा हुआ है — मैंने यह किया । और धर्म कार्य करके भी अहंकारका पोषण करते हैं । बिरले ही ज्ञानी संत हैं जो गुप्त रहकर धर्मका पालन करते हैं । मगर देखो ना, जितने भी दान होते हैं, अथवा ज्ञत प्रह्म करते हैं तो ये जीव ज्ञान बिना अहंकारके कारण और अपनी पर्यायके नामके कारण करते हैं । तो यह अहंकार दृटे इसके लिए यह जानो कि हमारे परिणामसे वाह्यपदार्थों कुछ परिवर्तन नहीं होता । मेरे सोचनेके कारण किसी जीवका कुछ हो जाब ऐसा सम्बन्ध नहीं है । तो यह अध्यवसान इसी कारण सिथ्या है कि परपदार्थों जेसा सोचो वैस होता नहीं है ।

वस हाता नहार । सोचा और वनत कुछ और हि— हम विचार कुछ और करने हैं, किन्तु पदार्थोंमें परिणमन कुछ और होता है। मनुष्य सोचते हैं कि हम धन कमाकर रख लें ताकि बुढ़ापेमें फिर कोई फिकर न रहे, व्याजसे ही काम चल जायेगा और कदाचित् यह धन लुट गया तो क्या होगा ? तो उस वेचारेने तो जिन्द्गीभर कमाया और थोड़ी ही देरमें सारा धन खत्म हो गया। सोचते हैं मनुष्य कि यह बच्चा मुक्ते बुढ़ापेमें आराम देगा और जब बच्चा बड़ा होता है, तो वह अपने कपायोंको संमालेगा कि दूसरे जीवोंके कपायोंको संभालेगा ? सो सोचते छुछ हैं और होता छुछ है। तो परपदार्थोंके बारेमें सोचना अनर्थ ही हो गया। बाग्यपदार्थोंमें बह काम हो या न हो, तुमने तो अपने परिणामसे अपना मविष्य बना लिया।

अनुभूत परख- अभी गृहस्थीमें रहते हुए ४०, ४०, ६० वर्ष हो गए आप लोगोंको। किसी न किसी जीवमें राग, मोह, विकल्प, अनवरत प्रतिसमय चल रहे हैं। वहां न करते विकल्पका काम तो यहां छछ परि- एमन रकता था क्या ? और विकल्प किया तो वहां छछ परि- एमन रकता था क्या ? और विकल्प किया तो वहां छछ परि- का। पर कदाचित् मेल हो गया हमारे विकल्पोंका और परपदार्थों पिग्णमन का। पर कदाचित् मेल हो गया तो उसका अर्थ तो यह नहीं है कि मेरे सोचनेसे ऐसा हो गया। कोई मला काम वन गया तो अहंकार करते हैं कि देलो मैंने किया तो यह छुआ और वुरा हो जाय तो कहते कि मैंने तो अच्छेके लिस सोचा था पर होनहार यही था इसलिए यही हुआ। तो इस जीवको तो चाहिए अपने विकल्पोंका पूरण। जहां इसके विकल्पोंका पूरण वने वहां ही यह रमता है।

आशय मिलनता नयह जगत इस निष्फल अध्यवसानसे मिलन है। यह अध्यवसान परिणाम निष्फल है। निष्फल मायने हैं कि इस जीवने जो सोचा सो न हो। हो ही नहीं सकता। अपनेको वड़ा मानने वाले पुरुप इसी कारण ऋड़, होते हैं। वे अम करते हैं कि मेरा विश्वपर अधिकार है और होता नहीं है। परपदार्थों के सोचनेसे और दुःली होते हैं। मेरा ही तो वालक है, ऐसे क्यों नहीं चलता? मेरा ही तो मित्र है ऐसे क्यों यह विपरीत सोचता है? मानलिया कि मेरा परपदार्थों पर मेरा अधिकार है और इस मान्यताक वश होकर जब देखते हैं कि वहां ऐसा कार्य नहीं हुआ तो दुःली होते हैं।

श्राच्यवसानमें मान्यतायें— देखों भैया ! इस श्राच्यवसानके द्वारा इस जीवने श्रपनेको क्या— क्या नहीं बना ढाला ? घर गृहस्थीमें हीं हो मानते हैं कि मैं घरवाला हूं श्रीर कोई ब्रत ग्रहण किया तो मानते हैं कि मैं ब्रनी हूं, त्याग किया तो मानते हैं कि मैं त्यागी हूं, साधु वन गए तो मानते है कि साधु हूं। अध्यवसान देखते जावो। शुक्से अंत तक अध्यवसान चलते जा रहे हैं पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि न में गृहस्थी हूं, न साधु हूं, न त्यागी हूं, न में परिवार वाला हूं। में तो एक चैतन्यस्वरूप सत् पदार्थ हूं। हालांकि कहना होगा, चलना होगा, खाना होगा, ठीक है, किन्तु ज्ञान है, वैराग्य तो वही चलना, खाना संयम पूर्वक मरना पड़ेगा। बातें सव होंगी, मगर श्रद्धामे तो यह बात बसी हो कि मैं वही हूं जैसा कि बड़े बड़े योगीं अपनेको चैतन्यस्वरूप मानते हैं। ऐसा ही गृहस्थको भी अपनेको मानना चाहिए।

भैया ! ऐसा नहीं है कि साधुजन तो अपनेको चैतन्यस्वरूप मानें आर गृहस्थजन अपने को परिवार वाला सममें, दुकान वाला सममें और इसकी भी मुक्ति हो जाय । मुक्तिका और संतोपका तो उपाय एक ही है । चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो दोनों का मुक्तिका एक ही उपाय है । जिनसे बनता है सो वे करते हैं । मुनिपदमें और आवकपदमें वेवल अन्तर प्रगतिका है, अद्धामें अन्तर नहीं है । गृहस्थ और साधु होनोंके मुक्तिमार्गके निर्णयमें भी अन्तर नहीं है । मार्गपर चलनेमें अन्तर है । साधुके भी यह निर्णय है कि इस शुद्ध चतन्यस्वभाव पर दृष्टि जितनी दृढ़ हो सके उन्ना कत्याण होगा । वही मुक्तिका उपाय है । तो गृहस्थोंक भी यह निर्णय है, पर गृहस्थोंके पास जितना समागम है उसके अनुसार अपने आत्मा पर वात्सत्य करते हैं और साधुजन अपने समागम के अनुसार अपने आत्मा से वात्सत्य करते हैं ।

प्रगतिमेद होनेपर भी श्रद्धाकी समानता— जैसे जंगलमें गायें चरने जाती हैं श्रीर शामको अपने घर वापस श्राती हैं तो उछलती कृदती हुई वापस श्राती हैं। श्रपने बछड़े के वात्सत्यके कारण श्रपनी पूछ उठाकर होड़ती हुई श्राती हैं। तो जिस गायके जैसी पूँछ हैं वह उस प्रकार हिलाती हुई श्राती हैं। जिस गायकी पूँछ कटी हैं वह श्रपनी उतनी ही पूँछ हिलाती हुई श्राती हैं। तो यहां तो परिस्थितिका भेद हो गया पर श्रद्धा और निर्णय साधुका श्रोर श्रावकका एक हैं। श्रव बतलावो घरमें रह रहे हैं, चार श्रादिमयों के वीचमें रह रहे हैं कमाये बिना गुजारा नहीं चलता है। कमाना पदता है। जब कमाने की बात उनके साथ है तो उन्हें श्रीर प्रकारके विकल्पों में भी लगना पड़ता है। कुछ न कुछ उन विकल्पों को हटाना भी श्रावस्थक समम रहे हैं, इसीसे तो मंदिरमें श्राते, ध्यान लगाते, स्वाच्याय करते। तो गृहस्थीक पदमें गृहस्थीकी जैसी बात है, पर उन गृहस्थों में मी ज्ञानमें यह निर्णय बना हुआ है कि मुक्तका उपाय है तो उन गृहस्थों में मी ज्ञानमें यह निर्णय बना हुआ है कि मुक्तका उपाय है तो

वह शुद्धचैतन्यस्वरूका आलम्बन ही है।

श्रध्यवमानमें नानात्मकता— इस जीवने श्रध्यवसानके वशीभृत होकर श्रपने को न जानें क्या-क्या नहीं वना ढाला ? ऐसा छुछ भी नहीं है जिस रूप यह श्रात्मा श्रध्यवसानसे श्रपने को न बनाता हो। मनुष्य-मनुष्य तो सब एक किस्मके हैं। पर मनुष्यों के भावों में श्रपने श्रापके निर्णयके सम्बन्धमें जुदा जुदा ख्याल है। कोई सोचना है कि मैं गरीय हूं, कोई सोचता है कि मैं धनी हूं। श्ररे कपड़े के श्रन्दर जो शरीर है वह तो एकसा है। किसी ने चिकने चापड़े कपड़े पहिन जिए तो वह श्रपने को मानना है कि मैं धनी हूं श्रीर किसीने रही स्दी ही कपड़े पहिन लिए तो वह मानता है कि मैं गरीब हूं। सोचनेसे ही तो यह काम बन गया। परिस्थितिके कारण धनी नहीं, गरीब नहीं, पर बाहरी विवहन ही दन।कर श्रपनेको धनी श्रथवा गरीब बना लिया।

शानितका उद्यम — अच्छा वतलावो कि धनी होकर क्या करना
है ? शांति प्राप्त करना है । अरे तो उस धनका त्याग करके ही क्यों नहीं
शांति प्राप्त करते हो ? तो इस जीवने अपने आपमें अनेक विकल्प करके
न जाने किस-किस रूप बना डाला है ? यह इन विकल्पोंसे इटता नहीं है,
विकल्प किए जा रहा है । तो इस प्रकरणमें यह शिक्षा दी जा रही है कि
भाई विकल्पोंसे कुछ विशाम नो करो । विकल्प-विकल्पमें ही रहकर आज
तक कुछ न पाया और न कुछ पाया जा सकता है, केवल एक अपनों
पराश्रित परिण्यमन बनाते चले जा रहे हैं । और असे-जेसे विकल्प होते
जाते हैं वैसे-वैसे ही बंधन वढ़ता चला जाता है । इन विकल्पोंका काम
केवल अशांति उत्पन्न करना है । शांतिका तो उपाय जैसा शुद्ध सहज
केवल अपने आपका यह आत्मा जिस स्वरूपको लिए हुए है उस स्वरूपके
दर्शन करना, उसके उन्मुख होना है ।

झातृत्व के यत्नसे ही लाभ— पुराणों में कितनी जगह चर्चाएं हैं, इन बातों को बताने की कि सोचें कुछ और होता कुछ और। अपने जीवनमें ही रोज रोज देख लो। तो जब हमारे विकल्पों के अनुसार बाह्यमें परिणमन हो ही नहीं सकता ऐसा निर्णय है तो फिर हमें उस बाह्यका ख्याल ही न रहे, ऐसा यत्न करें। जो होता हो, हो। उसके हम झातामात्र रहें। हमारा ता काम जानने भरका है। जो केवल झाता रहता है वह आकुलित नहीं होता है और जो किसी बोचमें पड़ता है उसके आकुसता होती ही हैं जैसे कोई कमेटी हो और उसके तुम्हें केवल दर्शक हो तो तुम देखते सिर्फ जा रहे हो, कोई आकुलता तुम्हें नहीं रहती है और उस कमेटी के सदस्य हो गए तो कुछ न कुछ आकुलित हो जावेगी। और कहीं उस कमेटी के अधिकारी बना दिए गए तो सममो आकुलता और वढ़ जायेगी। तो जंसे-जंसे अध्यवसान बढ़ता जाता है वैसे-वंसे इस जीवन साथ आवुलता बढ़ती जाती है। इस कारण इस बात पर ऋष्जिन जोर देते हैं कि हे आत्मन्! तू अपने आपके स्वभाव को अविनाशी जानकर, केवल ज्ञान-स्वरूप जानकर बाह्य प्रयत्नोसे उपक्षा कर। इनमें राग मत कर। इनमें ममत्व बुद्धि न कर।

कर्मश्रयका उपाय — मैया! ये विकार निर्मित्त पाकर होते हैं, ये श्रपने स्वभावकी चीजें नहीं हैं। ऐसा यह ज्ञानीपुरुष अपने आपको देखता है और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप सामान्य प्रिमासमय अपने आपके स्वरूप को निरखते हुए कर्मोंका क्षय करता है। कर्मोंका हम क्षय करें ऐसी बुद्धि से एक भी कर्म न हटेगा, पर कर्म जिस कारणसे वंधे हैं उन कारणोंको दूर कर दें तो वे कर्म अपने आप समाप्त हो जायेंगे। कर्म आते हैं विकत्पांसे। हम विकत्प तोड़कर निविकत्प आत्मस्वभावका आश्रय करें तो कर्म अपने आप मड़ जायेंगे। निमित्तनिमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी जीवक कारण कर्मोंका कुछ होने के लिए नहीं है या कर्मोंक कारण जीवका कुछ होने के लिए नहीं है या कर्मोंक कारण जीवका कुछ होने के लिए नहीं है या कर्मोंक कारण जीवका

स्वपरिणामसे ही बन्ध मोक्षकी व्यवस्था— यहां यह बतलाया जा रहा है कि जीव कमोंसे वेंधता है तो अपने ममत्व रागादिक अध्यवसान परिणामोंके निभित्तको पाकर वेंधता है और छुटता है। कमोंसे तो अपने मोक्षमार्गमें स्थित होकर छुटता है। मोक्षमार्ग है शुद्ध आत्माका सम्यक श्रद्धान होना श्रीर उसही का ज्ञान होना व उसही का आचरण होना। ऐसे निश्चयरत्नत्रय रूप मोक्षमार्गमें स्थित होकर वह स्वयंकी परिणातिसे छुटता है। जब ऐसा नियम है कि वह वेंधता और छुटता अपने परि-णामोंसे ही है तो है बहिरातमन्! बतलावो तू ने उसमें क्या किया ? तुम्हारा यह अध्यवसान ठीक नहीं है। जितने भी जीव दुःखी होते हैं वे अपने परिणामनसे दुःखी होते हैं, तुम्हारे किए से दुःखी नहीं होते हैं। श्रंतरंग निमित्त उनका कमोंका उदय है, तुम तो उनके निमित्त भी नहीं होते, केवल आश्रयभूत होते। सो जब वे जीव अपने ही पापके उदयसे दुःखी होते हैं तो तुमने बनमें क्या किया ? तुम उनका क्या कर सकते हो यदि उनके पाप कमोंका उदय न हो तो।

पाप और पुरुबका उदय— पाप उसे कहते हैं जो अशुक परिशाम है और पापका उदब रखे कहते हैं जो अपना इष्ट हो और वह न मिले या वह विछुड़ जाय, इसको कहते हैं पापका उदय। या जो अपने को अनिष्ठ हो अर्थात् किसी इप्ट पदार्थका वाधक हो उसका स्योग हो जाय तो उसे कहते हैं पापका उदय। किसी मनुष्य को कोई वहुत तेज पेटकी पीड़ा हो गयी और दिलका भी बहुत आक्रमण हो रहा है और उससे कोई आकर कहे कि आज तुम्हारे एक लाख रूपयेकी आय हुई है तो वह इतनी बातको सुनकर सुखी होगा क्या ? वह तो यह चाहेगा कि चाहे १० लाख और चले जायें पर मेरे दिलका और पेट दर्दका आराम होना चाहिए। उस समय यदि कोई अनुकूल औपिध मिल जाय वो उसके पुरयका उदय कहा जायेगा।

इष्टानिष्ट लाभालाभसे ही पुरवपापोदयकी प्रसिद्धि- संसारमें वहुतसे पदार्थ पड़े हुए हैं, उनके पड़े रहनेसे पुरव पापका निर्णय तो नहीं होता किन्तु अपने आपका जो इष्ट हैं उमकी प्राप्ति हो तो पुरवका उदय कहलाता है और प्रलाभ हो या वियोग हो तो पापका उदय हैं। जिसे आप अनिष्ट समक्ते हैं उससे यदि आपको बुछ प्राप्ति हो जाय तो उसे आप पापका उदय कहेंगे या पुरवका उदय कहेंगे? उसे पुरवका उदय कहेंगे। जो चीज जिसको है वह यदि मिल जाय तो वह पुरवका उदय है। तो पुरवका उदय तव कहलाता है जब कोई पुरवकी चीज मिले और पापका उदय तब कहलाता है जब कोई इष्टकी चीज न मिले। अब इसी धारणाके अनुसार सब जगह घटा लो।

इष्टानिष्ट भावका उदाहरण—वहे-वहे लीडर लोग जेलमें गए गांधी जी वगैरह तो क्या हमें यह सोचना चाहिए कि उनके पापका उदय था सो वे जेलमें गए। जो भी वात अनिष्ट हो और वह मिले तो समभो कि पापका उदय है। तब उनसे पूछते हैं कि माफी मांग लो तो तुम्हें जेलसे मुक्त कर दें। ए क्लास देते हैं, नौकर देते हैं, मनमाना भोजन करो, वाहर से मँगाकर खा लो, जहां सारी सुविधाएँ हैं तथा उनसे पूछा जाता कि माफी मांग लो तो तुम्हें जेलसे मुक्त कर दें, फिर भी नहीं मांगते। तो हम कैसे मानें कि अनिष्ट चीज मिलने रूप उनके पापका उदय है। इस लए पुरुषके उदयकी व्याख्या यह है कि इष्ट चीज मिले तो उसे पुरुष मानेंगे और इष्ट चीज निले तो उसे पाप मानेंगे।

कर त्ववुद्धि बन्धनकी नियमितता— यह जीव अपने आपके पापके उदयसे ही दुःली होता है, इसे दूसरा कोई दुःल दे नहीं सकता है। तो है बहिरात्मन ! तू अपने परिणामोंसे यह निकाल दे कि मैं दूसरेको दुःली करता हूं। जब तू दूसरेको पुण्य पाप दे नहीं सकता तो हे बहिरात्मन ! तू

अपने अध्यवसानको निकाल दे कि में दूसरेको दुःखी सुखी करने वाला है। जहां कर्तृत्व युद्धि होती है वहां पर वंध ही चला करता है।

तीर्थकरप्रकृतियम्बका हेतु – तीर्थकरों के तीर्थं कर प्रकृतिका बंध कर्तृ स्व वृद्धिसे नहीं हुआ कि न्तु करणा छुडिसे हुआ। उन्होंने पृवंभवमें इस प्रकार का ज्ञान किया था कि देखों ये संसारी जीव हैं तो सुखके निधान, पर अपने आपके न्वस्पकी दृष्टि न करके दुःखी हो रहे हैं। इनकी श्रद्धा पहटे छोर अपने आपके परमात्मतत्त्वको निरखें तो ये सुखी होंगे। इस प्रकार की भावना की थी। यह भावना न की थी कि में सब जीवोंको मोक्ष पहुंचा का, इस प्रकारके कर्तृ स्वका छाध्यवसान न किया था। परपदार्थों के कर्तृस्वका श्रद्ध्यवसान छाना छुद्धि है मिथ्यात्व छुद्धि है। तीर्थकरके करुणा छुद्धि ज्ञागी थी। जरा सी यात है। जो दृष्टि वाहरमें केंकी जा रही है वह अपने अन्तरमें करनेकी यात है। इन जीवोंको दृष्टि अपने श्रापकी श्रोर हो जाय, इनके समस्त दुःख दूर हो जाये ऐसी भावना की थी, तो इस भावनाके परिणाममें श्रोर अन्य सब वातें श्रनुकृत होने पर उनके तीर्थकर प्रकृतिका बंध हुआ था श्रोर जब तेरहवें गुणस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिका च्ह्य श्राया तो सबयं ही सारे कर्म खिर गए।

परपरिणितिमें अन्यक काय व वचनकी चेण्टाकी व्यर्थता— हे यिहरातमन ! तुन्हारी यह बुद्धि मिश्या है जो इन जीवोंको मनसे, वचनसे कायसे और अन्य साधनोंसे दुःखी करता हूं, सुली करता हूं। उनका खरं उत्य है उनके अनुकूल ये सन कियायलाप मिलते हैं। इस प्रकार जब जीवक सुख दुःख अपने कर्मीद्यसे होते हैं तो देखो ना, मेंने शरीरसे ऐसी चेण्टा को कि उन्हें दुःखी कर दिया ऐकी बुद्धि क्यों करते हो ! प्रथम तो उनका जो दुःख परिण्यमन है यह उनके अज्ञान मावके कारण है। उपादान हिटसे और निमित्तद्दित्से उनके कर्मीका जो उदय चल रहा है उस निमित्तसे उनका वह परिण्यमन है। पर अन्य सब बाह्य पदार्थ तो उनके कर्मीद्यके नोकर्म वनने चाहिए। इसे निमित्त नहीं कहा। तो बचनोंसे भी सोचना कि देखो मेंने खुद्य डाटा, अक्ल ठिकाने लगा दिया, मैंने उसको खुद्य दिखा, दुःखी किया, ऐसा अहंकार क्यों करते हो ! उसका निमित्त तो पापका उदय है। क्यों व्यर्थमें अपध्यान करके अपना बंधन यांच रहे हो !

परपरिणितिमें श्रन्यके मन व इतर साधनोंकी चेष्टाकी व्यर्थतान जग्रह जीय स्वयंकी करतृत्से दुःखी होता है तो फिर यह सोचना मिथ्या हे जैसा कि हान सोचते हैं कि में इसको दुःखी करता हूं मेरे मन्सें श्रायेगा तो फिर इसका गुजारा नहीं चल सकता है। में चाहूंगा तब उस का दुःल मिटा सकता हूं। में जब चाहूंगा तब से मुख मिल सकेगा। ऐसा अपने मनमें दूसरेक दुःली सुली करनेका माव लाना यह भी मिथ्या है। मैं धन संचय कर श्रथवा लाठी श्रादि शस्त्रोंसे या श्रन्य शब्दोंसे में दूसरे जीवको दुःली कर सकता हूं, ऐसा भाव करना यह भी मिथ्यापरि-णाम है। तो जब समस्त जीव सुली दुःली तुम्हारे पिरामांसे नहीं होते तब फिर यह श्रपध्यान भी तुरहें हो इना चाहिए। परके विपयमें बुझ भी चितन करना यह श्रपनी दृष्टि से हटा देने वाली वात है।

स्वभावाश्रयकी आवश्यकता— सो भैया! उचित वात तो यह है कि किसी भी परका ध्यान न हो, मगर यह उपादान इस योग्य नहीं है कि आज सबका ध्यान मिटा दे। तो उपदेश यह देते हैं कि अपनी भलाई के लिए ऐसा ध्यान बनावों कि जिसमें क्रमार्गकी वात न आए। इस प्रकार खूब निर्णय कर लो कि हमारा परिणाम परपद, थों में काम करने वाला नहीं है, अर्थिकया करने वाला नहीं है किन्तु जो शुद्ध ध्योति स्वभाव परमचतन्यमात्र है, स्वयंके स्वहपके अन्य उपरागों से रहित है उस हप अपनी श्रद्धा नहीं कर रहे हो, तुम उसी क्रपसे अपने आपको नहीं मा रहे हो तो शुभ और अशुभ परिणाम करके केवल पुरायका ही बंध करते हो। मोक्षका मार्ग रत्नत्रयसे मिलता है। निज शुद्ध आत्मतत्त्वका श्रद्धान हो, शुद्ध आत्मतत्त्वका श्रद्धान हो, शुद्ध आत्मतत्त्वका आवरण हो तो इस रीति से मोक्षका मार्ग प्राप्त होता है।

मनको शिवकारी कार्योमें लगाना— भैया! परके विपयमें कुछ करनेके परिणाममें मुक्तिका मार्ग नहीं प्राप्त होता है। तो फिर परके वारे में सोचना सब निष्फल है ना, सोचते कुछ हैं होता कुछ है। रात दिन छापने लिए प्रगतिके प्रोप्राम बनाते रहते हैं। मन खाली नहीं बैठता। इस मनको निरन्तर अच्छे कार्मोमें लगानेकी आवश्यकता है। पूजा करें, स्वाच्याय करें, च्यान करें, सत्संगतिमें रहें, अच्छे पुरुषोंके समीप वैठें, ये सब काम करने की जरूरत हैं, नहीं तो इस कमजोर हालतमें दुष्टसंग मिल जाय, विषय साधनका प्रकरण मिल जाय तो यह अपनी शुद्ध दृष्टि से च्यत होकर कुमार्गमें लग सकता है।

भाई ! इस निष्कल अध्यवसानसे मिलन होकर ही यह सारा संसार अपनेको नानारूप अनुभवता है । क्या क्या रिश्ता इस जीवने नहीं माना मैं पिता हूं, साला हूं, बहनोई हूं, अमुक हूं, कितनी प्रकारसे यह अपने आपमें अद्धान कर रहा है और यह नहीं सममता कि मैं तो सर्व जीवींके समान एक शुद्ध चैनन्यमात्र हूं, ऐसा धपने धापको न जाना। यह जीव श्रपनेको कैसा सममना है श इस विषयमें दो गाथावों को कहेंगे। जिसमें प्रथम यह बता रहे हैं कि कर्मविपाकोदयोंमें धपनेको यह कैसा कैसा प्रीत करना है।

मन्वेकरेइ जीवो श्रव्मवसारोग तिरियगोरइये। देवमगुर्ये य सब्वे पुरुगं पावं च रोयविहं॥२६॥॥

स्वयं सानसे स्रपना विचित्र निर्माण— यह जीव स्रपने विकत्प परिणामोंसे निर्यं क्चः नारकी, देव, मनुष्य, पुष्य, पाप, नाना रूप ध्रपने को मानता है। इसमें यहुत सृद्ध दृष्टिसे यह सोचना है कि इन जीवोंने प्रपन परिणामोंसे स्रपनेको तिये क्च बनाया, श्रपने ही परिणामोंसे श्रपने को मनुष्य बनाया। इसको दो हृष्टियोंसे सोचो। प्रथम तो स्थूल दृष्टिसे पना है कि इस जीवने उस प्रकारका परिणाम किया जिस प्रश्रारके परि-णामोंके निमित्तसे तिर्यं कच या मनुष्य आयुका वंध हुआ और उद्यमें नियं कच सौर मनुष्य वन गए।

मनुष्यत्वक अध्यवसानसे ही मनुष्यत्व- सूक्ष्मद्यिसे अब सोचिए कि मनुष्य भी है यह जीव श्रीर साधु अवस्था हो गयी। वहा उच्च ज्ञान की अवस्था हो गयी। वह सम्यक् ज्ञानसे निरन्तर अपने को शुद्ध चैतन्य-स्यह्म अनुभव करता है। अपने की अमुर्तिक ज्ञानानंद स्वभावमात्र निर-खना है तो यह मनुष्य श्रव नहीं है। मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। वाहरमें लोगोंकी दिखता है कि यह मनुष्य है, और परिशामन पद्धतिसे भी वह मनुष्य व्यञ्जनपर्याय है, इतने पर भी यदि वह अपने अनुभवमें अपने उपयोगमें एक शुद्ध ज्ञायकमात्रका अनुभव कर रहा है तो उसके श्रमुभवमें वह मनुष्य नहीं है किन्तु वह शुद्ध चैतन्यस्वरूप है। इसने इस उपयोगात्मक चैतन्य पदार्थ अपने को मनुष्य बनाया तो अध्यवसान परिग्रामसे बनाया, मनुष्य होते हुए भी मनुष्यरूप संस्कार न रहें, अनु-भन न रहे. ऐसा विशिष्ट भेद्विज्ञान जगे, ऐसा अनुपम, उच्च ज्ञान वन रहा हो कि यह अपने को अमूर्त चैतन्य प्रकाशमात्र अनुभव कर रहा हो तय यह मतुष्य नहीं है। हम अपने उपयोगक्त परिणमते, अन्य चैतन्य-पदार्थ अपने उपयोगरूप परिणमते, तो इस जीवने अपने अध्यवसानसे ही अपने को नाना रूप बनाया।

वैज्ञानिक पद्धति व आज्यात्मिकपद्धतिसे निर्माण् यह जा दो पद्धितयों में वहीं जा रही है। एक तो स्थूल पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति आर ए ए सूक्ष्म पद्धति। जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें द्रव्यं-द्रव्यंके सम्बन्ध से निमित्तनेमित्तिक भावसे जो वात हो रही है एक उस निगाहकी वात है। अब इस निगाहसे देखों कि यह जीव ज्ञानस्वरूप है और रूप नहीं है, वाहरी किसी पदार्थके सम्बन्धसे इस जीवको भला होते भी नहीं दिखता। जीवका जो असाधारण स्वभाव है उस स्वभावमात्रसे जीव-जीवको देखों और यह क्या कर रहा है और यह जीव इस समय क्या है ऐसा निर्णय करों जो जीव अपने उपयोगमें, अपने अनुभवमें ज्ञान ज्योतिमात्र आस्मस्वरूपको ही देख रहा, अनुभव कर रहा है वह आत्मा तो आत्मा है, मन्ष्य नहीं है। अन्य कोई संज्ञी जीव नहीं हैं, पर ऐसा कभी होता है। बिरत्ते महात्मावोंको ही यह बात होती हैं।

श्रव्यवसानके अन्भव साधारणतया तो सभी जीव निरन्तर श्रपने आपके किसी न किसी विषयमें किसी न किसी अवस्था रूप मानते चले जा रहे हैं। तिर्यक्ष हो, वेल हैं, घोड़ा है, ये अपनेको उसकी रूप में वरावर मानते हैं जैसे कि यह मन्ष्य प्रायः रात दिन यह वात अपने उपयोगमें वठाये हैं कि मैं इन्सान हूं। अरे यह जीव इन्सान है कहां? यह जीव तो चैतन्यस्वरूपमात्र है, भीतरी उपयोगकी दृष्टिमें वात की जा रही है। यह तो ज्ञानमात्र एक चैतन्यपदार्थ है। यदि यह इन्सान हो तो निरन्तर इसे इन्सान वने रहना चाहिए। मिट क्यों जाता है? ये पशु कहां हैं? यदि ये जीव पशु होते तो निरन्तर पशु ही बने रहते। यह जीव के असाधारण ज्ञानस्वभावकी आरसे वात कही जा रही है।

श्रम्नी प्रतीतिकी पद्धितके श्रम्सार श्रम्भवन मैया! जिसके श्रम्भवमें चैनन्यात्मक निज तत्त्व ही है उसके लिए तो यह श्रात्मा है। न देव है, न सनुष्य है, न तियं है, न नारकी है श्रीर विज्ञान पद्धितसे वताया जाय तो हां है तो सनुष्य, है तो तियंच किन्तु कोई ज्ञांनी पुरुष श्रप्ने श्रापमें जो श्रम्भव कर रहा हो उसीका तो श्रानन्द लेगा। जो श्रप्ने को 'में मात्र चैतन्यस्वरूप हूं' ऐसा श्रमुभवमें ते रहा है उसकी सहज श्रानन्दका श्रमुभव होगा। जो श्रप्ने को में श्रमुक हूं, पिता हूं, रक्षक हूं, इस प्रकारका श्रमुभवमें ते रहा है उसकी श्रामुक हांगा। श्रप्ने श्रापको जिस प्रकारका मान लेता है उस प्रकारका श्रमुभव होगा। श्रप्ने श्रापको जिस प्रकारका मान लेता है उस प्रकारका उसे श्रपना श्रमुभव होता है। श्रप्ने उपयोगमें जैसा जीवने श्रप्ने को माना उसके लिए तो वह है। वाहरमें क्या स्थित श्रा गयी है, यह तो विज्ञान पद्धित की बात है। निमित्तनैभित्तिक कर्मवश जीवोंका वंधन होता है। पर श्रन्तरमें जैसा श्रपने को मानता उस रूपसे ही स्वाद लेता है।

स्वग्सस्यादकी प्रेर्णा-- यह जीव अपनेको चेतन द्रव्यरूपसे

ष्यनुभवना है तो अनाकुलताका स्वाद लेता है। बाहरी बस्तुवों हम चाहे गुभ रूपसे पर्यायमें एकता रखें या अशुभरूपसे पर्यायमें एकता रखें, पर परिणाननमें जो भी रखकर विचार होता है वह विचार किसी न किसी शोभको उत्पन्न फरता हुआ होता है। यहां भेदविज्ञानमें यही तो बताया भाया है कि तू सबसे भिन्न केवल चैतन्यस्वरूपमात्र अपने को जान। सबसे भिन्न में न्या ? ये समस्त जड़ वैभव पुद्गल उनसे भिन्न सबसे न्यारा, छुटुम्य आदिकसे न्यारा, कमासे न्यारा और अपने आपमें जो भाव उत्पन्न होते हैं उन विभाव रागद्वपादिकसे न्यारा और विभावोंकी जो परिणातिरूप किया है उमसे न्यारा ऐसा शुद्ध धूव अहेतुक चैतन्य-स्वभावमात्र अपने को निरखो, जो होना है होगा, पर तृ तो अन्तरमें एक चैनन्यस्वभावमात्र अपने आपको निरख।

अध्यवसानसे हिंसकरव-- यह जीव अज्ञानतावश अपने को सिक यना लेना है। यदि चेहोशीमें या सोती हुई हालतमें हाथ उठ गया और वह जीव मर गया तो ऐसी अवस्थामें इसे ज्यवहारमें किसने हत्यारा कहा है? या साधुपुनव अपनी सावधाना सहित समितिपूर्वक गमन कर रहे हैं और कोई कुन्यु जीव उनके पैरोंक नीचे आकर मर गया है ता उन साधुबी को किसने हिंसक कहा है? जो जीव हिंसाक परिणाम करे—में इसकी यों कर दूं ऐसा हिंसाका अध्यवसन करे इससे जीव न भी मरे तब भी यह हिंसक है। क्योंकि इसकी हिंगाक कार्यमें एकता आ गयी है कि में यों करने वाला है।

श्रवानमें नल्मने— ममत्त्रमें श्रहंत्यमें श्रवानमें इस जीवकी श्रपने
सुक्मनेका मार्ग नहीं स्माना। फिर उस कैसे श्रानन्द प्राप्त हो सकता है ?
श्रानन्द प्राप्त करनेका उपाय इस जीवक श्रवानमें नहीं है। वे नो जानते
हैं कि धन संत्रय कर लें, इतना कार्य कर लें, इतना परिश्रह बढ़ालें तो
श्रपने की शांति हो जायेगी, वे तो यह सोचते हैं। तो जो किया भरे
हिंसामय श्रव्यवसानसे श्रपने को मिलन करता है तो वह श्रपने श्रापका
ही हिंसक वन गया। कोई दूसरा जीव किसी दूमरे जीवको हिंसक बना
सकता है क्या ? नहीं। वह ही श्रपना बुरा परिणाम करे नो श्रपने श्राप
का हिंसक है। तो जैसे उस जीवने श्रपने श्रापके परिणामसे श्रपनेको
हिंसक बनाया श्रीर श्रपने श्रापके दया भरे परिणामसे श्रपनेको दयालु
बनाया, इसी तरह सममना चाहिए कि जो विपाय में श्राई हुई नारक
श्रादिक पर्यायें हैं उनमें श्रद्यवसान साथ साथ चल रहा है।

मंतुर्य होकर भी अध्यात्मदिष्टमें प्रभुताकी अनुभूति-- मन्ष्य हैं

हम आप ठीक है, ख्व हेल लो। शरीर मनुष्यका है। मनुष्य जैसा ढाल चाल है, खान पान मनुष्य जैसा है। मनुष्य होकर भी यदि आप किसी क्षण अपने शरीरको ही भूल जाएँ, इसका भी घ्यान न रहे, और एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप ही अनुभवमें आए तो आपके लिए आपकी ओरसे क्या आप मनुष्य है ! नहीं हैं। आपके उपयोगकी ओरसे आपके लिए उस्कृ क्षणमें आप मनुष्य नहीं किन्तु जिस रूपमें धापका अनुभव रहता है उस रूप हैं आप——चै:न्यस्वरूप मात्र।

श्रात्मत्वके अनुभवका पुरुपार्थ-- देखो भैया ! रात दिन तो आप श्राप निका मनुष्य ही मनुष्य तो सममते चले जा रहे हैं। किसी श्राप तो श्राप अपने चित् प्रकाशमात्र श्रात्मतत्त्वका श्रनुभव तो करें। चाहे आप दुकानमें हों, घरमें हों, मंदिरमें हों, किसी भी जगह हों, श्रपने चित्स्वरूप में श्रापका चित्त निर्भर हो जाय, ऐसा घ्यान हो जाय कि में मनुष्य नहीं हूं। वहे-वहे योगी पुरुष श्रोर कोनसी साधना घरते हैं ? यही साधना करते हैं। कहां में मनुष्य हूं, पिता हूं, श्रमुक हूं, श्रव्यवसान नहीं ठहर सकते हैं। इसिलए ज्ञान शुद्ध करके श्रपने श्रन्तरमें ऐसा ध्यान जगाना है कि जिससे हम यह भूल जायें कि में मनुष्य हूं, श्रीर यह उपयोगमें रहे कि में जाड्वत्यमान चैतन्य चित् प्रकाशमात्र एक शुद्ध स्वरूप हूं, ऐसा क्षण कभी मिले तो वह क्षण धन्य हैं। तव वह न गृहस्थ है, न योगी है, वह ते। श्रपना श्रारमस्वरूप मात्र है।

धाड्यवसानोंसे अपना विचित्र स्रष्टा— यहां यह प्रकरण चल रहा है कि जीव अपने अध्यवसानसे अपनेको नानारूप बनाता है। इस प्रकरण में सूक्ष्म दृष्टिसे विवेचना चल रही है। इसने सन्ष्य का देह धारण किया इसलिए यह मन्ष्य है ऐसा नहीं कह रहे हैं, किन्तु इस जीवके उपयोगमें मन्ष्यत्वका विकल्प है इसलिए यह मन्ष्य है। यह सब दृष्टियोंका अलग अलग वैभव है। जैसे हिंसक किसे कहते हैं। जो हाथ पर पीटे या कोई परिश्रम करे उसे हिंसक नहीं कहते, किन्तु में मारता हूं आदिक कियावोंसे गर्भित हिंसाका परिणाम जिसका बना हो उसे हिंसक कहते हैं। तो जैसे अध्यवसान परिणामके द्वारा यह जीव अपनेको हिंसक बनाता है, किया गर्भित असत्य आदिक अध्यवसानोंके द्वारा अपनेको मूठा आदि बनाता है इसी तरह यह जीव अपने को कर्मविपाकमें आए हुए अध्यवसानोंके कारण नारक बनाता है।

श्रव्यवसानका निश्चयसे सर्जन - यहां बात अध्यात्मदृष्टिसे यह चल रही है कि इस मनुष्य-शरीरमें होनेसे यह मनुष्य है, ऐसी बात नहीं गाया २६८ २७

है किन्तु मन्त्यपनेका इसमें निरन्तर अध्यवसान बना रहता है कि यह अपनेको मन्त्य मानता है अतः मनुष्य है। यद्यपि यह भी वात सही हैं कि मन्त्यका शरीर मिला इसिलए मनुष्य है पर यहां निगाहकी इतनी पैनी दृष्टि वर्ती जा रही है कि भीतर के बल खात्माको ही देख रहे हैं। शरीर पर दृष्टि नहीं ढाल रहे हैं। निश्चयसे ऐसा होता है कि के बल हम एक पदार्थ पर ही निगाह रखते है, तो जब हम जसा भी यह अपने गुणमें परिणत है आत्मा पर दृष्टि दें और सममना चाहें कि यह मन्ष्य है, नारकी है, क्या है, तो बहांसे उत्तर यह मिलेगा कि यह जीव जिस प्रकारका अपना अध्यवसान बना रहा हो वह जीव वह है। अध्यवसानका अर्थ है परिणाम कर रहे हैं।

अन्तर्ष प्रिके अनुरूप अनुमय- मनुष्यकी देहमें रहकर कोई जीव पशुका अध्ययसान नहीं कर सकता है ऐसी ही रिथित है और मन्ष्यके शरीरमें रहकर यह जीव मन्ष्यत्वका अपनायत करे और मन्ष्यत्वका अपनायत न भी करे, ये दोनों वात ही सकती हैं। पर मन्ष्य होकर पशु का परिणाम करे यह वात नहीं हो सकती है। तो भी मन्ष्य है कोई और आत्माक अनुभवमें जुटा है तो उसको तो मन्ष्यका विकल्प ही नहीं है कि में मनुष्य हूं। वह हानीयोगी पुरा अनुभवमें मनुष्यत्वका विकल्प नहीं करता है इस लिए वह मनुष्य नहीं है, यह तो आत्मा है। इस जीवके अन्तरमें जैसे आश्यरूप दृष्टि होती है उस जीवको उस रूप कहा जाता है और वेवल मनुष्यकी ही वात नहीं, नारकी जीव हैं वे अशुभ विकियाके शरीरमें रहते हैं, रहो। वैज्ञानिक पद्धितेसे और व्यवहार दृष्टिसे यह उत्तर है कि यह अशुभ देहमें रहता है, यह नारकी है और अध्यात्मदृष्टिसे आत्माकी ओरसे यह उत्तर है कि में नारकी हूं, इस प्रकारकी प्रतीतिमें वने रहते हैं इसलिए नारकी हैं। इनकी दृष्टियोंक दो उत्तर हैं।

वाहादिष्टमें विपच्यमानका अनुभव पशु पर्यायमें रहते हुए पशु अपने आपमें पशुताकी प्रतीति बनाए रहते हैं। जिस रूपको प्रतीति बनाए उस रूप यह जीव अपनेको करता है। तो यह जो अध्यवसान है जैसा कि पहिते यह वर्णन चल रहा था कि में दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं, यह अध्यवसान निष्फल है, क्योंकि में दूसरेको दुखी करनेका आशय बनाता अध्यवसान निष्फल है, क्योंकि में दूसरेको सुखी करनेका आशय बनाता हूं और दूसरा दुखी नहीं होता, दूसरे को सुखी करनेका आशय बनाता हूं तो दूसरा सुखी नहीं होता तो हम निष्फल हो गए ना। जो उस विकल्प का विषय बनाया था बाहरमें सो उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। इसलिए यह भी अध्यवसान है कि इन परिणामोंके कारण यह जीव अपनेको नाना रूप

वना रहा है। विपाकमें छाया नरक भव। नरकगित रसे कहते हैं कि जिसके रदयसे इस जीवक नरकगितक योग्य भाव हुछा। होता है। नारकी जीव है, किन्तु वह या तो छपनेको नारकी रूपमें मानेशा या चैतन्यप्रकाश के रूपमें मानेगा, वह मनुष्यके रूपमें मान ले ऐसा नहीं हो सकता है।

इच्छानुभव न होकर विपाकानुभव— नारकी कीव मनुष्य होना चाहते हैं, देव होना चाहते हैं इस कारण वे मनुष्यक्ष्य अपनेको मान सर्कें ऐमा नहीं हो सकता। वे तो जैसा उद्य चल रहा है, जैसा विपाक हो रहा है बैसा मानेंगे। हां यह हो सकता है कि किसी श्रण अपनेमें नारकी का अनुभव न हो। नारकी होते हुए भी स्वानुभवक अनुकृल अपने आपको अनुभव कर रहे हैं, वे अपनेको शुद्ध चैनन्यस्यक्ष्य मान रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं, वे अपनेको शुद्ध चैनन्यस्यक्ष्य मान रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं, में नारकी हूं ऐसा विकल्प नहीं रहता है। सम्यन्हिण्ट जितने भी नारकी हों या तिर्यक्ष हों या मनुष्य हों या देव हों, जो अपनेमें आत्मानुभव कर रहे हों तो उस स्वरूपमें यह प्रतीति नहीं रखते कि में मनुष्य हूं, में नारकी हूं। वहां तो एक चिदानन्द्रघन आत्मनत्त्वकी ही प्रतीति है और अनुभूति है। तो यहां यह वतला रहे हैं कि अध्यवसानके द्वारा यह जीव अपने आपको नानाकृप बना रहा है।

कत्याणका उपाय— भैया! कत्याणका उपाय तो आत्मस्वक्तपकी हिटि है, और विज्ञानमें ये सब बातें मिछ हैं कि अमुक निमित्तको पाकरः अमुक जगह यह काम बना। यह बान है, उसका तो विरोध नहीं करना है, किन्तु उस सम्बन्धको अपने उपयोगमें, दिमागमें बसाये रहना, यह कत्याण की बात नहीं है। जान लिया है, निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध है, पर जीव अपनी हिटिसे चिगकर और उस निमित्तभूत परकी घोषणामें समर्थपना हुढ़ करते रहनेके यत्नमें और उसकी ही बात करते रहनेमें चित्त लगाये यह समयका सहुपयोग नहीं है। समयका सहुपयोग यह है कि अपना जो सहज स्वरूप है, शुद्ध विपाक है उसके जाननेकी कोशिश होना, उसही में अपनेको संतोष कर रत रहना, यही है समयका सहुपयोग। क्योंकि अतमें शरण इस आत्माका आत्मा ही है।

निमित्त जाननेका प्रयोजन — निमित्त जाननेका प्रयोजन तो इतना भर है कि मुक्ते विकारों में प्रेम न जगे। विकार में हूं, रागद्वेष में हूं, ऐसा भ्रम न रहे, उस भ्रमको मेटने के लिए यह बताया जाता है जैसा कि यथार्षु है कि ये रागद्वेप विकार कर्मोदयका निमित्त पाकर होते हैं, तेरी चीज नहीं हैं। इनमें श्रासक मन हो। ऐसा सममानेक लिए निमित्तका वर्णन है न कि निमित्तकी दिष्ट बनाना, निमित्तका पोषण करना, निमित्तकी चर्चा करने से किसीको संतोप हुन्ना हो तो बतलायो। जिसको संतोष होगा उसको अपने आत्माकी चन्मुखतामें संतोप होगा। निमित्तकी चन्मुखतामें शांति न होगी।

किसी एक पक्षके प्रहण्की अश्र यस्करता— भैया! कल्याण्की एक जो सामान्य स्थिति थी वह आज कलके आन्दोलनके पहिले विशुद्ध थी। किमी विशुद्ध थी ? एक घारारूपसे चलती थी। हर एक मनुष्य पढ़ा लिखा विद्वःन् मममदार था। गृहस्थ भी इतने सममदार थे कि कर्मोद्यका निमित्त पाकर ये पर्योये होती हैं इनमें संदेह न करते थे और सबसे निराला शुद्ध चतन्यमात्र जो आत्मा है उसकी दृष्टि रखना ही शरण है यह पढ़ते थे। पर आज ऐसी तनातनीकी स्थिति हो गयी कि निश्चयकी यात कहना भी मंजूर नहीं। जो व्यवहारके पोषण्में अपना उपयोग लेते हैं और निश्चयके एकांतमें अपना उपयोग लगाते वे निमित्तकी रंच भी वात पृष्ट हो ऐसी वात नहीं कहते। विगाइ मेरी ख्यालसे दोनों जगह हुआ जो एक व्यवहारिक विगाइ है। वह कल्याणार्थी उत्तम है, गृहस्थ हो या विद्वान् हो जो खुले रूपमें किसो पक्षमें शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि पक्षमें शामिल होने का अर्थ यह है कि अपनी अपनी रटे जावो और धुन बनाए जावो। उसका फिर अर्थ यही होगा। ऐसी कठिन स्थिति हो जायेगी कि प्रतिपक्षकी उपेक्षा हो जावेगी।

गितयोग्य भावक अनुभवसे गितविशिष्टता यहां यह बतला रहे हैं कि कमीका उदय विवाकमें आता है, नरक आदिक रूप अध्यवसाय परिगाम होता है। उसके कारण इस आत्मामें अपनेको नारकी वनाया। करणानुयोग की टिप्टिसे देखो तो नरक गितका उदय नरककी भूमिमें पहुंचने से पहिने हो हो गया। अगर यह जीव यहां से मरकर नरकमें पदा हो तो मरनेके बाद ही नरक गितका उदय आ गया। पर यह बतला रहे हैं कि नरक गितक उदयमें नरक जैसा भाव होता है शरीर नहीं मिला भाव उसका अवसे हो गया। उसका अन्तर चाहे एक या दो समय ही सही और वहां उत्पन्न होनेके बाद अपनेमें बस में नारकी हूं ऐसा न भी सोचे तो भी नारकीको जिस अकारका विचार बनना चाहिए उस अकारके विचारमें रहे। जिस समय जान रहे हैं उस समय तो ज्ञात है और न भी झात हो पर भोग तो रहा है।

शात हा पर नार ता रहा है . पर्यायमें श्रहंकार — भैया ! चाहे नहीं कोई जानता हो कि मैं नार-की हूं, पर मोग तो रहा है नारकका परिशासन । मिथ्यादृष्टिके जीव होंगे वे श्रपनेको में हूं, मैं हूं, ऐसा तो जानते हैं पर मैं नारकी हूं ऐसा न जानते होंगे। कितने ही जीव ऐसे हैं। जैसे इस मध्य लोकमें श्रोर दूसरे जीव न हों तो श्रपनेको मनुष्य कौन कहे ? श्ररे पशु पक्षी ये सब जीव दिखते हैं तभी तो श्रपने को मनुष्य कहते हैं। तब तो मनुष्यका व्यवहार है। वहां तो नारकी ही नारकी हैं, दूसरे जीव दिखते ही नहीं. न पशु हैं, न पक्षी हैं, न मनुष्य हैं। तो जब दूसरे जीव नहों दिखते हैं तो कितनों को तो यह भी पता नहीं कि मैं नारकी हूं। उन्हें तो यह पना है कि में इनमें यह हूं। जो भी शरीर मिला, जो भी पिषड मिला, मैं यह हूं। मैं यह हूं ऐसा उस पर्यायका श्रहंकार रहता है।

नारकी जीवोंकी प्रवर्तमान परिस्थिति— वे नारकी जीय मनुष्य की तरह अंग वाले हैं, हाथ पर आंख, जीभ, नाक, कान ये हैं तो, पर विरूप हैं। तम्बे कान, तम्बी नाक, बड़ी-बड़ी आंख, और फिर उनमें विक्या है। उस विक्रिया वलसे किसी जीवको सताने के लिए सिंह दन जायें। शरीर वही है पर विक्रिया से हो जाते हैं। किसीके शस्त्र मारना है तो यों ही हाथ उठाया और वह हाथ ही शस्त्र वन गया। उन्हें शस्त्र तलाशना नहीं पड़ता है। विक्रियासे खुदका हाथ ही शस्त्र हो गया। तो उन जीवोंमें जो सम्यग्हिष्ट नारकी है और किसी समय स्वानुभवमें हों तो वे अपने बारेमें पता रखेंगे कि में ऐसा शुद्ध प्रतिभासमात्र चैतन्य तत्त्व हूं, किन्तु यह अनुभव इद्ध क्षया चलता है। वादमें तो सब ख्याल हो ही जाता है कि में अमुक हूं। इतना अन्तर रहता है कि सम्यग्हिष्टके अंतरंग में, अतीदिमें तो यह रहता है कि मेरा स्वरूप नारकी नहीं है, मेरा स्वरूप ज्ञानानंद है पर आखिर इस एथायको कहां फैंक दें। सो उसको भी जानते हैं। जैसी यहां मनुष्यकी बात है वैसी ही वहां उनकी वात है।

यह जीव कर्मविपाकमें आए हुए तिर्यञ्चगित के परिणामों से अपने को तिर्यक्ष मानता है। मनुष्य हुआ तो मनुष्य जैसी लीलाएँ कीं, पशु हुआ तो पशु जैसी लीलाएँ कीं, तिर्यञ्च हुआ तो तिर्यक्षकी जैसी लीलाएँ कीं। क्या कोई पशु किसी मनुष्यके सुन्दर रूप पर आकर्षित होता है १ वह तो पशुनोंपर ही आकर्षित होता है। तो यह जीव जिस भवमें जाता है उस भवके योग्य इस जीवके अध्यवसान हैं। तो यह जीव अपने अध्यवसान परिणामों के द्वारा अपनेको नारकी बनाता है, तिर्यक्ष बनाता है। मनुष्य गितका विपाक हो उससे उत्पन्न हुआ जो अहं भाव है—में मनुष्य हूं या मनुष्य रूपने जितनी भी चेष्टाएँ हैं उनसे उसने अपनेको मनुष्य बनाया। इसी प्रकार विपाकमें आया हुआ जो देव भव है उस देवभवके अध्यवसान है हारा वह अपनेको देव बनाता है। ये तो हुई चार वंधपर्याय

सम्बन्धी वातें श्रीर उदाहरणमें दी गई हैं हिंसकादिक भावाकी वातें।

अध्यवसानके द्वारा परिस्थितिका निर्माण अब जैसा कि गाथा में लिखा है सो बतलाते हैं पुरय पापकी वातें। यह जीव अपने को पुरय रूप बनाता है। विपाकमें आए हुए सुख आदिक पुरयके अध्यवसान द्वारा अपने को पुरयरूप बनाता है। और विपाकमें आए हुए पापके अध्यवसान के द्वारा अपने को पापरूप बनाता है। अब देखते जाबो जीव हिंसक क्यों है कि उसके हिंसाका अध्यवसान हुआ। यह तो पूरा अध्यवसान हुटिसे उज़हरू है। सभी लोग मानते हैं कि यह जीव पुर्य रूप क्यों है कि उसके पुरयका परिणाम बन रहा है और यह जीव पापी क्यों है कि उसके पापका परिणाम बन रहा है और यह जीव पापी क्यों है कि उसके पापका परिणाम बन रहा है और यह मनुष्य क्यों हैं उसी सिलतिलेसे उसका भी उत्तर यही है कि उसका मनुष्य भवक योग्य परिणाम चल रहा है इसलिए मनुष्य है। वह भीतर की अंतरंग हिटिसे उत्तर है। व्यवहार में ता यों कहा जारेगा कि यह मनुष्य देह है इसलिए मनुष्य है। पर अव्यवहार से यह उत्तर मिलेगा कि यह मनुष्य है। सनुष्य ने की धुनिमें रहता है, मनुष्य ने का भाय रखता है इसलिए वह मनुष्य है।

इस प्रकार यह जीव नाना पर्यायों के श्रध्यवसान है द्वारा श्रपने की नाना पर्यायों कर बनाता रहता है। इस जगह श्रभी पर्याय करता के श्रध्यवसान की वात कही गयी है। श्रव ज्ञायमान जो पदार्थ हैं, जो चेतन हैं उन पदार्थी में श्रध्यवसान करके भी श्रपने को यह नाना कर भानता है, इस वातका वर्णन करते हैं।

धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च। सन्वे फरेइ जीवो अन्मवसाक्षेण अप्पाणं॥२६६॥

हायमानका अध्यवसाय— यह जीव अध्यवसानके ही द्वारा अपने को धर्मस्प अधर्मस्प, जीवस्प, अजीवस्प, लोकस्प, अलोकस्प सव प्रकार अपनेको बना डालता है। यहां किसी विपच्चमान तत्त्वमें तो उदय से सम्बन्ध है और ज्ञायमान तत्त्वमें जाननेसे सम्बन्ध है। जैसे कोई मनुष्य केला वेच रहा है तो हम जव उसे छुलाते हैं तो ये कला, ये केला कह कर पुकारते हैं। उस फेलेबालेमें और केलेमें एकत्व भाव करके हम छुलाते हैं। इसी प्रकार हम जिस पदाथको जान रहे हैं, जिस पदाथ-विपयक विकल्प बना रहे हैं—अपने विकल्पसे और विकल्पमें आए हुए विपयम एकत्व करके हम यह कह देते हैं कि यह जीव अध्यवसानके ही द्वारा अपनेको धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्योकन अपन को बनाता है। हायमानके श्रध्यवसाय विना वातपर विवाद श्रसंभव— इस सम्बन्धमें यह शंका हो सकती है कि यह जरा कम समममें श्राना है कि धर्मद्रव्यका हम स्वरूप जान रहे हैं तो हमने श्रपने श्रापमें धर्मद्रव्य केंसे वना लिया ? जान रहे हैं । श्राप् धर्मद्रव्यकी चर्चा करने चलें श्रीर उस चर्चामें हमारे बताए हुए विचारक विरुद्ध कोई दूसरा विचार रखें तो हमें श्रोम क्यों श्रा जाता है ? श्रोम इसलिए श्रा जाता है कि जाननेमें श्रा रहें धर्मद्रव्यके सम्बन्धमें हमने ऐसा एकत्व विकल्प कर लिया कि श्रव उस विवयक सम्बन्धमें कोई दूसरा यदि विरुद्ध बोलता है तो हम उससे विवाद करेंगे। जैसे हम किसी मंदिरमें कोई तस्वीर देख श्राएं श्रोर श्राप भी थोड़ा-थोड़ा देख श्राएँ श्रोर हम उन सबका वर्णन करने लगें श्रोर श्राप धोड़ा-थोड़ा देख श्राएँ श्रोर हम उन सबका वर्णन करने लगें श्रोर श्राप टोक दें कि वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसी तस्वीर है, वहां यह है, हमारी बानको श्रापने काटी इसलिए श्रोममें श्रा गए। यह श्रोम सावित करना है हम जो कुछ जान रहे हैं उस पदार्थमें श्रोर श्रपने में एकत्व करने के इस श्रध्यवसायको; नहीं तो ऐसा कह देते कि भैया ऐसा न सही, ऐसा ही होगा।

अध्यवसानकी असमीचीनता— सो भैया ! एकत्वका जो अध्यव-साय होता है उस अध्यवसायसे यह जीव अपने आपके आत्माको धमंद्रव्य रूप, अधमंद्रव्यरूप, परजीवरूप, अजीवरूप, लोकरूप, अलोकरूप, नाना-रूप बनाता है। जैसे हम शास्त्र बोल रहे हैं, इसी बीचमें आपका चित्त मानों वाम्वेक किसी दृश्यमें पहुंच गया और आपको हमने ताड़ लिया कि इनका परिणाम शास्त्र सुननेमें नहीं है तो पूछते हैं कि भाई दुम इस समय कहां हो ! सुनने वाले तो यह सममेंगे कि यह क्या पूछ रहे हैं, मंदिरमें ही तो वैठे हैं। पर वहां यह पूछा कि भाई आपका उपयोग किस विषयक है ! तो जिस पदार्थमें उपयोग है उस पदार्थमें वह एकरस होकर जानता है यही तो मिथ्या-अध्यवसान है।

श्रात्माकी झायमानपररूपता— यह जीव झेय पदार्थके इध्यवसान परिणामके द्वारा अपनेको नाना झंयरूप बनाता है, जैसे घटाकार पि णत जो झान है वह घट कहलाता है इसी प्रकार धर्मास्तिकायके सम्बन्धमें जो कुछ समक्त रहा है उस झेयाकारमें परिणत जो केवल है वह धर्म द्रव्य कहलाता है। ऐसा जो परिच्छेद्रूप विकल्प है उस रूप अपने को बनाना उस कालमें जब कि अझानमय अध्यवसाय चल रहा है उस समय में चिदानन्द्स्वरूप हूं, केवल झानमात्र हूं, तो ऐसा उसकी हृष्टिमें न रहा, सो वह भी उपचारसे पररूप वन गया।

विषच्यमानका अध्यवसाय और ज्ञायमानका अध्यवसाय— यह जीव उदयमें आया जो विषाक, उसके फलमें अपनेको जैसा हिंसक, मूठ, चोर, कुशील, परिमही बनाता है और नारकी, तिर्यं मनुष्यदेव बनाता है तथा अपनेको नाना पुष्यक्ष, पापक्ष बनाता रहता है, इसी प्रकार यह जीव जाननेमें आए हुए पदार्थोंमें एकरस होकर, परिन्छेद विकल्पमें दृष्टि लगाकर अपने चित् प्रकाशमात्र स्त्रभावकी दृष्टिसे च्युत होकर नाना ज्ञेयपदार्थोंक्ष अपनेको बनाता । तो जैसे विषाकमें अपनेको नानाक्ष बनाया, विषाकमें आया हुआ जो परिणाम है उन परिणामोंके अपनानसे मायामयरूप बनाया, इसी प्रकार क्षानमें आए हुए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के अपनान से इपने अपनेको नाना क्ष बनाया, दूसरे जीवोंको जाना तो दूसरे जीव क्ष बनाया, अधर्मद्रव्य जाना तो अधर्म द्रव्य बनाया। केवल ज्ञानमें परिच्छेद विकल्पक अध्यवसायक अभावसे ऐसा नहीं बन पाता। पुद्गलद्रव्यको जाना तो उसका अध्यवसाय करके पुद्गलक्ष बनाया। व्यक्तिको जाना तो अध्यक्तिको जाना तो अध्यवसाय करके अपनेको लोकाकाशमय बनाया। अपनेको अलोकाकाशमय बनाया।

उल्फन और मुल्फनकी दिशा— भैया ! इस नरह यह जीव हाय-मान पदार्थींमें भी अध्यवसान करता है। अपने नो नाना रूप बनाता है, यह प्रक्रिया हो रही है इस संसार अवस्थामें। सो यहां विपत्ति है, परकी उल्फन है। इसकी निर्शत्त हो सकती है तो इन सबसे विभक्त चैतन्यस्वरूप मात्र अपने आपकी दृष्टिका अभ्यास होने से ही हो सकती है। ये सारे विक्त्प, संकंट एक स्वविभक्त आत्महत्त्वक आश्रयसे दूर हो सकते हैं।

विश्वसे विभक्त होने पर भी विश्वस्प बननेका कारण श्रद्यवसान-यह श्रात्मा समस्न श्रन्थ परपदार्थों से जुदा है। सारे विश्वसे श्रप्ता न्यारा सत्त्व रखता है श्रथीत् विश्वमं सभी पदार्थ का गए, उसमें यह श्रात्मा भी श्राया, पर यह श्रात्मा श्रपने स्वरूपके श्रातिरक्त श्रन्थ जितने श्रात्मा हैं श्रांर जितने परपदार्थ हैं उन सबसे विविक्त है। श्रपने ही स्वरूप चतुष्ट्य से श्रस्तित्त्व सम्पन्न है, फिर भी श्रद्यवसायका ऐसा प्रभाव है कि यह श्रात्मा श्रपनेको विश्वस्प बना लेता है श्रथीत् नानारूप बना लेता है। श्रपने नारक होनेके परिणामसे ,नारकी बनता है। तिर्थे श्रमावन योग्य परिणामों में श्रद्यवसान करके दिर्थ वनता है, देवने योग्य भावों को करके श्रपने को देव बनाता है श्रीर मनुष्यके योग्य श्रपनेमें परिणाम करके श्रपने को मनुष्य बनाता है। तो यह एक श्रात्मा श्रपने रागद्वेप भोह परिणामके कारण नानारूप बनाता चला जा रहा है।

भिन्त सृष्टिकर्ताण अभाव- भैया ! जगत्मे के ई श्रलगसे सृष्टि-कर्ता ऐसा नहीं है जो वि लीधोकी सृष्टि किया करता हो। क्योंकि सृष्टि का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यया खेल करनेक लिए किसीन स्ट्रिंग्ट रचा है या जीवोंको सुखी या दुःखी करनेक लिए सृष्टि रचा है ? क्या प्रयोजन था सुष्टि रचने का ? कानसी ऐसी अड्चन आगर्या जो सृष्टि करना पड़ा ? क्या किसीनं इसलिए यह लीला खेली कि जिससे जीवोंको तक-लीफ हो ? कैसी ही दुर्गतिमें हो, कोई विवेकी पुरुष ऐसी लीलाएँ फरना पसंद नहीं करता। और फिर दार्शनिक दृष्टिसे देखा जाय ता किस दृपा-दानसे इस जीवको बनाया गया या बिना ही बुछ हुए एक दम ही बना दिया ? ऐसा तो जगत्में नहीं देखा जाना कि कुछ भी न हो और चीनका निर्माण किया जाय। कुछ तो उपादान चाहिए निर्माण वरनेक लिए। तो इन सब बानोंसे यह स्पष्ट है कि सृष्टिकर्ता मेरा मेरेसे अन्य कोई नहीं है। श्रम्यवसान शौर उसका निमित्त— हां, निभित्तरूपमें सृष्टिका कारण है कर्मोंका उदय। कर्मोंके उदयका निमित्तमात्र पाकर यह आत्मा अपने श्रद्यवसान परिणामसे श्रपनको ज्ञानरूप बनाया करता है। है तो यह सबसे न्यारा, फिर भी जिसके प्रभावने यह आत्मा श्रपनेको नाना पर्यायों ह्मप बनाता है यह विपाक है मोह्बा अर्थान जितने भी विकत्प हैं, अध्यवसान हैं, में अमुक हूं ऐसी प्रतीति हो, यह मेरा है ऐसी प्रतीति हो, ये जितनी भी अध्यवसानरूप प्रतीति हैं उसका कारण है मोह भाव। अध्यवसान उसको कहते हैं जो आत्मामें अपने आप बात नहीं है उसको भी अपने निश्चयमें करना इसे ही कहते हैं अध्यवसान । ग्वरूपदाह्य अधिक निश्चय करने को अध्यवसान कहते हैं। जो अपने स्वभावमें नहीं है ऐसी बानका श्रपनेमें निर्णय रखना यही श्रध्यवसान है। जैसे बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं पर यह निर्णय रहे कि ये मेरे हैं तो, यही श्रध्यवसान हुआ।

श्रज्ञानीका सर्वज्ञसे भी श्रिषिक दौड़का कुप्रयास— देलो भैया! सर्वज्ञदेव भी जिस बातका निश्चय न करें उस बातका निश्चय यह संसारी सुभट कर रहा है। सर्वज्ञ यह नहीं जानता कि यह मकान श्रमुक लाला जी का है। यदि वह सर्वज्ञदेव यह जान जाय कि यह मकान श्रमुक लाला जी का है तो इससे बढ़कर श्रीर रिजिस्ट्री क्या हो सकती है ? पर सर्वज्ञदेव यह नहीं जानता कि यह मकान श्रमुक लालाजी का है, इसलिए इस सर्वज्ञदेव श्रध्यवसान नहीं रहता है। वह सर्वज्ञदेव कि सी भी परपदार्थ को किसीके स्वामित्वको योग करता हुआ नहीं जानता है। यह मकान

मेरा है, इस प्रकारका जिसके विकल्परूप परिशाम न हो वह ज्ञानी है। यह तो लोक-व्यवहारमें कहा जाता है कि यह मकान मेरा है, अमुक चीज मेरी है, पर वास्तवमें यह आपका नहीं है। जो अपना स्वभाव नहीं है उसका भी निश्चय बनाए इसे कहते हैं अध्यवसाय। मकान आपका है क्या ? आपका नहीं है। जब जो चीज आपकी नहीं है और विकल्प बना है कि यह चीज मेरी है यही तो अध्यवसान है।

सर्वज्ञत्वका अर्थ सर्व सत्का ज्ञातृत्व - सर्वज्ञदेव यह नहीं जानते कि यह चीज इसकी है। यह भी नहीं जानते कि यह चीज अमुककी है। वे तो जो सन् है उसे हो जानते हैं, असतको नहीं जानते हैं। जो वात मीजूर है उसे तो जानते हैं किन्तु जिसका सत् नहीं है उसे नहीं जानते। यह मकान है। इसमें जो कुछ सत् हैं लो उसका ज्ञान हा गया, किन्तु यह नहीं जानेंगे कि यह मकान इनका है। सर्वज्ञका अर्थ है सत् पदार्थोंको जानना। जैसे किसीने विकल्प कर लिया कि यह मकान मेरा है तो यहां भी ज्ञानी पुरुण, जो सममते हैं वे यह न कहेंगे कि यह मकान इनका है। वे तो कहेंगे कि यह मकान न इनका है। वे तो कहेंगे कि यह मकान न इनका है, न हमारा है। हां ज्ञानमें मलक गया कि यह जो कुछ है, ऐसा परिणमन तो रहता है। जो है सो जान लिया।

परवस्तुमें आत्मीयताकी मिथ्या कल्पना — यह मकान मेरा है या इनका है, ऐसा तो यहां ज्ञानी पुरुप भी नहीं कहना। फिर सर्वज्ञदेव तो वड़ा स्पष्ट ज्ञान वाला है ? वह इसका कैसे समर्थन कर सकता है कि यह मकान इनका है। जब आप यह जानने लगेंगे कि यह मकान मेरा है, तो समक्षी कि अमी स्वच्छ ज्ञान नहीं है। अरे मकान तो पर चीज है, उसे अपना मानना यहां तो अध्यवसान है। लोकव्यवहारमें तो ऐसा ही बोला करते हैं कि यह मकान मेरा है, पर सोचो तो सही कि यह मकान आपका है कैसे ? जब यह देई तक भी अपना नहीं है, जब मरण होता है तो आत्मा तो यहांसे चला जाता है और यह शरोर यहाँ पड़ा रहता है। तो महानको अपना मानना विपर्यय है ही।

परका स्वामित्व सर्वथा श्रसंभव यहां प्रकरण यह चल रहा है कि क्या वास्तवमें मकान मेरा है ? क्या वास्तवमें धन वैभव मेरा है ? यह जो श्रात्मा है उसकी संरक्षणामें यह तो धर्मकी प्रारम्भिक बात है । इतना तो झानमें रहना चाहिए कि यह मकान मेरा नहीं है । मिध्यात्व बुद्धिके कारण यह मान रहे हैं कि यह मकान मेरा है पर बस्तुतः यह मकान मेरा

नहीं है। जो ज्ञानी संत पुरुष होते हैं वे भी यही कवृत करते हैं कि यह मकान मेरा नहीं है। इस मकान पर हमारा स्वामित्व नहीं है। ऐसा इन प्रत्यों में प्रारम्भमें ही बताया गया है। किसी भी परवस्तुको अपना न मानो, परवस्तु अपनो नहीं है। परवस्तुवों के त्यागक लिए इन साधु संतों का उपदेश है।

मोहके त्यागमें धर्मका मृलत्व — देखिए इस पिएडमें परवस्तु श्रव भी दो हैं। इनमें एक चेतन पदार्थ है और एक जड़ परमाणुवों का पिएड-रूप पदार्थ है। लक्षण भद है। जिसमें लक्षणभेद है वह एक दूसरे के समान नहीं होता। अगर श्रात्माका शरीर होता तो मरने पर शरीर उनसे छूट क्यों जाता? ऐसा भेदिवज्ञानकी दृष्टि करना है, जिन्से ध्रपनेको यह प्रनीति हो कि में खाली एक हूं, श्रकेला हूं, मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है। यह ज्ञान होना चाहिए श्रीर यह ज्ञान होने पर ही श्रात्मा की धर्ममें प्रगति चलती है। तो मोह ममताके त्यागका उपदेश इसी लिए दिया है कि वास्तवमें हमारा यहां है क्या? तो यहां यह बात कह रहे हैं कि यह मोह परिणाम समस्त जगन्नमणावों का मृल हैं श्रीर जिसके मोहका परिणाम नहीं है वह ही पुरुष यती है, ज्ञानी संत है।

एदानि गुरिय जेसि अन्मवसा गागि एवमादीणि।

ते अधुहेण सुहेणव कम्मेण सुणी ए लिप्पति ॥२००॥

श्रध्यवसान— इससे पूर्व इस श्रन्थमें श्रध्यवसानका वर्णन चल रहा था कि कैसे-कैसे जीवमें श्रध्यवसान होता है ? मितन परिणाम होता है । यह भी एक मितनता है । अपने श्राप जैसा चैतन्यस्वस्त्यमात्र यह है ऐसा न सोचकर श्रपने श्रापमें यह वुद्धि बनाता है कि में मनुष्य हूं, पिता हूं, नारक हूं, तिर्यञ्च हूं, में घर बाला हूं, में परिवार वाला हूं, श्रमुक पोजीशन बाला हूं, ये सब बातें सोचना श्रध्यवसान है । श्रीर यह मेगा है ऐसा भी सोचना श्रध्यवसान है श्रीर कहां तक बताया जाय ? किसी पदार्थ को हम जान रहे हैं तो जिस पदार्थको हम जान रहे हैं उस पदार्थके जाननेमें हमारी ऐसी रागपूर्वक बुद्धि हो कि जिसमें हम विकल्पको स्वीकार करलें, जिस स्वीकारतान कारण हमारी वःहरें कोई श्रगर विवाद करे या विरोध ढाले तो उसमें अम क्षीम मान जाने तो इसका श्रथ यह है कि ज्ञेयमान पदार्थोंमें भी हमने एकत्वका श्रध्यवसान किया ।

श्रव्यवसानके श्रभावसे कर्मलेपका श्रभाव— भेगा! ये सव श्रव्यवसान रागपरिगाममें होते हैं। वे सबके सब राग परिगाम जिसके नहीं हैं वे मुनिजन श्रशुभकर्म श्रथवा श्रुभ कर्म दोनोंमें लिप्त नहीं होते हैं। व्यवहार परिणितिमें जीवकी पहिले तो कुछ समसे विना यह साधन चलता है, जैसे हम श्रापको वचपनसे हो मां मंदिरमें ले जाती है, उस समय वच्चेको कुछ मोह नहीं है; मगर फिर भी वह अपनी व्यवहार स्थितिमें लगता है, वचपनसे ही वैसे संस्कार पढ़ने लगते हैं। जव कुछ समस करके वह व्यवहारका काम चलाता है। श्रभी थोड़ी समस है, मर्मरूप समस नहीं है श्रीर ज्ञान किया तो विशेष ज्ञान होने पर वह समसपूर्वक व्यवहार करता है। फिर वस्त्री विशेष ज्ञान परिणामको छोड़नेकी होती है। फिर वस्त्री को श्री कार करता है, फिर साधु होकर उच्च पदमें स्थित होता है। जब अपने श्राटमत चका अनुभव जगता है उस क्षण अपने सबप्रकारके विकल्पोंका विराम लेकर निर्विकल्प ज्ञानभावका या चित्रक शका करता है कि उसे असीम श्रातन होती है।

शानन्दका त्रामि हाता है।

उत्कृष्ट ह्यानका सामर्थ्य — अब आजकल तो ऐसा संहनत नहीं है

कि ह्यानकी उत्कृष्ट स्थिति बन सके, पर यदि ऐसा उत्कृष्ट ह्यान हो जाय

तो चार घातिया कर्मों का बिनाश हो जाता है और वह सर्वदर्शी हो जाता

है, फिर भी भगवान केषली के जब तक अघातिया कर्म रहते हैं, शरीर
साथ रहता है और बाकी ये कर्म नामकर्म, गोत्रकर्म, वेदनीय कर्म और
आयु कर्म ये चार अघातिया कर्म जब तक हैं तब तक वे रहते हैं। इस

लोकमें उनकी दिव्यव्वित खिरती है, फिर योगिनिरोध होना है। उनके
चारों अघातियाकर्म एक साथ खिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिहले

एक कर्म खिर जाय, फिर बादमें एक कर्म खिरे। उनके चारों अघातिया

कर्म एक साथ खिर जाते हैं।

सर्विकासका मूल मोहका परित्याग— सम्भव है कि धरहंत प्रभुके आयु कर्म तो थोड़ा रह गया है, और शेव र अघातिया कर्म अधिक स्थिति के हैं तो वहां सहज केवली सम्द्घात हो जाता है। इसमें ध्रात्मप्रदेश पिढेले तो नीचेसे अपर तक फैल जाता है, फिर अगल वगल फैल जाता है, फिर आगे पीछे फैल जाता है, यहां तक कि केवल वातवलय शेव रहती है। जब वातवलयमें भी फैल जाता है फिर उसे कहते हैं लोकपूरण समुद्घात । लोकपूरण समुद्घातकी स्थितिमें आत्मार्ग जिन्ने प्रदेश हैं वे एक-एक प्रदेश पर समवर्गणांक हिसाबसे फैल जाते हैं। अभी भी असंख्यातप्रदेशी है, जितने क्षेत्रमें फैला है उतनेमें असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। असंख्यातप्रदेशी है, जितने क्षेत्रमें फैला है उतनेमें असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। असंख्यात असंख्यात असंख्यात तरहके होते हैं। हमारा आत्मा जितने प्रदेश में

है, वह असंख्यान प्रदेशमें ठहरा है। हमारे आत्माक प्रदेश जितने प्रमाण है वे प्रमाण ज्यादा हैं तब तो समुद्घातका यह क्षेत्र ज्यादा दूर तक फंल जाना है। यह जो जनके विकासकी प्रक्रिया वनती है उसमें सर्वप्रथम मोह का परित्याग हुआ है।

श्रध्यवसानकी श्रचेननता— जिसके श्रध्यवसान नहीं रहता है वह श्रुप्त तथा श्रश्य कर्म परिणामीं लिप्त नहीं होता है। ये तीन प्रकारके श्रध्यवमान हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन श्रीर निथ्याचारित्र श्रथवा श्राम, श्रद्शन व श्रचारित्र ये ही वंवक कारण हैं। उपर तक भी जहां सम्यक्त्व होने पर भी कुछ समय तक श्रध्यवसान रहना है वहां पर श्रचारित्र है, स्थिरता नहीं है। श्रज्ञान, श्रदर्शन श्रीर श्रचारित्र इन रूप जिनने भी श्रध्यवसान हैं ये श्रुम या श्रशुम कर्मों के श्राश्रयसे होते हैं क्यों कि ये श्रध्यवमान रागद्वेष मोहभाव, विकर्ष, इन्हा ये सब श्रध्य स्मान स्यह्म चेनने वाले नहीं हैं, प्रतिभास करने वाले नहीं हैं, ये श्रचेतन हैं। चान तो ज्ञान श्रीर दर्शन हैं।

हातानिरिक्त परिणामांकी वन्धहेतुता— एक विश्लेष्ण से देखा जाय तो इनमें जो अनन्तगुण हैं व उनको गिर्मत करने वाले ज्ञानगुण श्रीर दरांनगुण हैं। वाकी गुण तो इसके उपभोगमें आते हैं। जैसे एक मुख का परिणाम हो तो मुखका परिणाम स्वयं अपने आपके सम्यः ज्ञान व द्वारा होता है। इस तरह जितने भी अन्यगुण हैं वे सब ज्ञानके द्वारा अनुभवमें आते हैं। वे गुण स्वयं अपने ही अनुभवका प्रतिभास करने लगते हैं। ऐसा एक ज्ञानका काम है। तो ये सब अध्यवसान जितने हैं उनवे स्वरूप से अगर देखा जाय तो ये ज्ञानितिरक्त हैं। ज्ञानका काम तो मात्र ज्ञानन है। राग करना ज्ञानका काम नहीं है। राग करने का जो परिणाम है वह ज्ञानन परिणाम से अतिरिक्त परिणाम है। तो जो भी ज्ञानभावसे आति-रिक्त परिणाम होंगे वे परिणाम शुभ अथवा अशुभ वंशक कारण होते हैं और जो केवल ज्ञानका परिणाम है। ज्ञाननमात्र परिणाम है वह ज्ञाननमात्र वंशका कारण नहीं होता।

जैसे वंशके हेतु जो वताये हैं मिथ्यात्व, अविरित कषाय और योग ये चारों कर्म आश्रववंधके कारणभूत हैं। मिथ्यात्व स्वयं चेतने वाला गुण नहीं है, अविरित स्वयं चेनने वाला गुण नहीं है, कषाय स्वयं चेतने वाला गुण नहीं हैं, योग स्वयं चेनने वाला परिणमन नहीं है। चेतने वाला पिरणमन तो एक ज्ञान परिणमन है। अध्यवस न स्वय अध्यवसान रूप है, शुभ अथवा अशुभ वंधका कारण है। उसीका थोड़ा विवेचन कर रहे हैं। मैं इसे मारता हूं इस प्रकारका जो परिशाम है वह परिशाम छाइव-सान है या जीवका स्वरूप है। यह जो विकल्प होता है कि मैं दूसरे प्राशी का घान करता हूं। यह विकल्प छज्ञानरूप है। ज्ञानरूप नहीं है।

सहज श्रीर श्रस्त भाव शात्माकी किया है। इसके श्रीतिक श्रन्य कियाका परिणाम वंधका कारण है। श्रात्मा श्रप्ते श्राप्त है वह तो है उसका परिणाम वंधका कारण है। श्रात्मा श्रप्ते श्राप्त है वह तो है उसका स्वक्ष है कि जितना ज्ञान्यकाश है। जितना ज्ञान्य परिणाम है वह तो है उसका स्वक्ष है श्रीर जितने रागादिक भाव है वे हैं श्रीपाधिक परिणामन। मेरे स्वभाव नहीं हैं, परिणामता तो में हूं पर रागादिक मेरे परिणामन नहीं हैं। मेरा स्वभाव ज्ञात दर्शन मात्र है, ऐसा जो श्रपने श्रापमें ध्यान करता हैं कि में शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र हूं, शरीर हप नहीं हूं, शरीरका वंधन है, शरीरका एकश्रेत्रावगाह सरवन्ध है, इतने पर भी में शरीर कप नहीं हूं। जरा शरीरकी दृष्टि श्रपने उपयोगसे श्रीमल करवे वेबल श्रपने श्राप्ते जो श्रमूर्त शुद्ध एक प्रकाश प्रतिभास नात्र हैं उसकी श्रोर दृष्टि करो शौर देखों कि यह में प्रतिभ स मात्र हूं।

आतमपरिचयकी अपूर्व आवश्यकता— आतमपरिचय करने के अनन्तर किसी क्षण विकल्प हो जाय, संकल्प हो जाय, तो वह वैंध जाता है, पर किसी क्षण अपने आपका सन्य प्रतिभास हो गया था, सो उस सत्य प्रतिभासकी सामर्थ्यके बलसे जीवनमें आकुलता नहीं होती है। कुछ भी घटना आए, इष्ट वियोग अथवा अशिष्ट संयोग हो जाय तो भी वहां यह ज्ञान रहता है कि मैं क्वल शुद्ध अर्थात सबसे न्यारा अपने स्वरूपमात्र हूं — ऐसा जानकर इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगमें वह विह्वल नहीं हाता। भेद विज्ञान करना और सबसे पृथक आत्मस्वरूपका परिचय पाना यह बहुत अवश्यक कर्तव्य हैं

सत्—श्रद्धाका सामर्थे— यरापि गृहस्थोंकी ऐसी दशा है कि
परिश्रह रखे हैं, कुछ श्रारम्भ रखे हैं, परिजनोंका संगम है, ऐसी स्थितिमें
कुछ उनकी विलक्षण दशा है। ऐसी स्थितिमें कुछ न कुछ विकल्प रहता
है। पर ऐसी स्थितिमें रहने वाले श्रावक भी किसी क्षण जब चाहे खाध्याय, घ्यान पूजन श्रादि श्रवमरोंमें, श्रन्य श्रवस्रोंम जब कभी उनकी
श्रपने श्रात्माक सहजस्वभावकी श्रोर दृष्टि होती है तो वे भी उस श्रानन्द
का पान कर लेते हैं जिस श्रानन्दको वहुत क्षण माधुजन पाते हैं। गृहस्थजनोंके श्रारम्भ है, परिग्रह है, संसार है। उनके विवल्प जगता है, पर
श्राखिर चैतन्यस्वरूप ही तो ये हैं संज्ञी हैं, श्रपने स्वरूपका परिश्रा ।

करना चाहें तो क्या कर नहीं सकते हैं ? कर सकते हैं। संज्ञी होने के कारण चैतन्यस्वभावको जानकर इनकी रुचि उस श्रोर शिव होने पर कल्याणमार्ग मिलता है। परद्रव्यनतें भिन्न श्रापमें रुचि सम्यवस्व भला है।

अध्यथसानों के अभावमें मुनियों की पित्रता— परदृष्टी से त्यारा केवलं इस आत्मतत्त्वमें रुचि जगे— अहो यह तो भगवत स्वस्प है, यह परमात्मा हो सकता है, ऐसा अपने आपके स्वभावको पित्चान कर अपने आपमें रुचि जगना यही कल्याणका उपाय है। इपना उपाय यही होना चाहिए कि अत करें, स्वाध्याय करें, संयम करें, यह तो हितवी बात है। पूजन, सामायिक सबमें ऐसा पिरणाम हो कि अपने आपमें लीन हो जायें, ऐसी अपने हितको भावना करें तो अपनी सफलता हो सकती है। और यदि केवल दूसरे को दिखाने के लिए या अपने को हुइ जताने के लिए इन वातों को किया जाय तो इससे क्रयाणका मार्ग नहीं प्राप्त होता है। अपनी ही भलाई के लिए अपने शुद्ध परिणामों आना है। शुद्ध परिणामों को उन्मुखता बढ़े और शुभ ऋशुभ परिणाम हुटें तो किसी अण निर्विकलप समाधिका हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा जो मुनिजन करते हैं वे शुभ अथवा अशुभ कमों से लिप्त नहीं होते।

क्रियाध्यवसान— अध्यवसान ३ प्रकारके होते हैं—अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र । ये तीनोंके तीनों अज्ञानरूप हैं और शुभ अशुभ वंधके कारण हैं । उसका अब विवेचन करते हैं कि जैसे यह अध्यवसान पिणाम हो कि में मारता हूं, तो यह अध्यवसान पिरणाम ज्ञानमय आत्मासे भिन्न चीन है । आत्माका स्वरूप नो ज्ञानमयता है और ऐसा अध्यवसान जिनके होता है उनका स्वरूप अज्ञानरूप है । यह आत्मनत्त्व तो एक सद्भूत और अदेतुक इपि किया बाला है और में मारता हूं, इस प्रकारका जो कियाका अध्यवसान है वह रागद्वेषका फलरूप है और इसी कारण वह अज्ञानरूप है । इस तरह इस अज्ञानी जीवने अपने आपकं स्वरूपमें और कियामें भेद नहीं जाना । अपनी इस इिकियाको छ इन र जो अध्ययसानरूप किया है उस वंधरूप कियासे अपने आपकं स्वरूपको भिन्न नहीं पहिचाना और माना में करता हूं।

सहजिक्रया अर औपाधिकिक्रयामें अन्तर— भैया! यह मैं तो ज्ञानस्वरूप हूं, जिसका काम तो नेवल ज्ञाम है, तो मेरी वास्ति कि क्रिया ज्ञिप्त है ऐसा तो नहीं पहिचाना और मेरी क्रिया मारने की है, में मारता हूं इसको जाना। यह अध्यवसान भी यद्यपि आत्मामें होता है, पर यह तो का अभाव हो जाता है। इस ही कारण के शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के कमें से लिप्त नहीं होते हैं। यहां यह बात वतलायी गई है कि जिम जीव के इस प्रकारका भेदविज्ञान नहीं होता वह तो मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री है और जिसके भेदविज्ञान हुत्या वह मम्यग्दृष्टि, सन्यग्ज्ञानी और सम्यक्चारित्री हुआ। इसकी स्थिरता जैसे जैसे होती जाती है वैसे ही वैसे सम्यक्चारित्र भी बढ़ता जाता है। फिर उसके कर्मवं नहीं होता है।

श्राध्यवसानका काल — तो फिर यह जीव कितने समय तक पर-भावोंसे अपनेको जोड़ा करता है जब तक संकल्प विकल्प उठते हों तब तक यह परभावोंमें लगा रहता है। श्रात्माका स्वभाव तो जानमात्र है, यही श्रात्माकी ऋदि है। पर यह जीव श्रज्ञानी जीव श्रात्माकी ऋदिका प्रहण नहीं करता। चेतन श्रचेतन बाह्य परिग्रह इनकी ऋदि जोड़ने में, संचय करनेमें अपना बड़प्पन मानता है। इतिहासोंमें पढ़ो, पुराणोंमें पढ़ो बड़े बड़े राजा महाराजा पुरुप भी श्राखिर अपना जीवन झोड़कर चल गए। तो यहां जिसके संकल्प विकल्प नहीं होता उन्हें ही इस श्रात्माकी ऋदि प्राप्त होती हैं। जब तक श्रात्मरबरूपविषयक ज्ञान नहीं जगता त्य तक स्त्री पुत्रादिकमें यह संकल्प विकल्प किया करता है श्रोर श्रपन श्रंतरङ्गमें हर्प विषाद रूप परिणाम करता है यही तो श्रज्ञान है श्रोर जब तक श्रज्ञान है तब तक इसको श्रपने श्राप कष्ट है। कोई कष्ट वाहरसे लाना नहीं पड़ता। श्रपना ही ज्ञान विगाड़ा तो कष्ट हो गया।

ज्ञानका प्रताप — वहे-वहें योगीश्वर जंगलमें रहकर शेरोंके आक-मगाके बीच भी अपने आपको जो सावधान रखते हैं, प्रसन्न और संतुष्ट रखते हैं वह उनके इस ज्ञानका ही प्रनाप है। विवाद तो तब होता है जब बाह्य पदार्थोंमें ममता होती है और बाह्य पदार्थोंमें ममता नहीं है तो वहां विवाद नहीं जगता है। सो ऐमा यन करो, ऐसा ज्ञान बढ़ायो, ऐसी शुद्ध आत्माकी भावना करो कि यह मोह मिट जाय। सबसे घोर दु:खदायी कुछ है तो मोह है।

मोहकी घृणितता— भैया ! इस जगत्में सबसे चिनावना, न देखने लायक यदि कुछ है तो वह मोह है। लोग कहते हैं कि ये नाक, शृक मल मूल, पसीना गदी चीजें हैं। मला यह बतलावो कि ये वेचारे पुद्गल, जिनमें रूप, रस, गंध स्पर्श है, किसीस बोलते नहीं, छेड़ते नहीं, उन वेचारोंसे घृणा करें श्रौर जिसने इन्हें घिनावना बनाया है उससे प्रीति नहीं छोड़ते हैं। इन नाक, शृक, मल, मूत्र श्रादिक को घिनावना किसने न्द्रसा है, दुकान भी घर भी फिर भी, हम यथायोग्य अपनी ओरसे स्वभाव की प्रतीति रखकर ऐसा भाव बनाए रहें कि यह सब करना एड़ रहा है. पर करनेका काम तो मेरी शुद्ध इित क्रियाका ऐसा परिणाम रहे, यह है करनेका काम और इसके विपरीत किसी भी प्रकारका लगाव है तो वह बंबका ही कारण होता है। जिन साधुजनोंके यह अध्यवसान नहीं होता है वे मुनि अ है हैं। वे मुनिजन अपने इस विविक्त श्वात्माको जानते हैं। विविक्तका अर्थ है सबसे निराला। मायने उस विविक्त आत्मस्वरूपकी भावना भोगते हैं।

अपना परमार्थ कार्यं — हम व्यवहार क्रिया करें फिर भी प्रतीति हानकी यह रहे कि हमें इन व्यवहार धर्मांसे भी आगे परे जाना है। तो मैं आत्मा भगवान सत् अहेतुक जानन क्रिया मात्र हूं। कोई पृष्ठे कि तुम्हारा असली काम क्या है? तो उत्तर होना चाहिए कि कंवल जाननहार रहना, यही हमारी असली क्रिया है। पर मैं इस फंट्रेमें पड़ गया हूं। तो करनेके विकल्पमें दूसरेकी अपना माननेके विकल्पमें अपने आपके विकल्प के विरुद्ध बुख बात दिखे तो क्षोभ आता है और अनुकूल धात दिखे तो प्रेम बढ़ता है, इस प्रकारके व्यापारमें रहा करते हैं। तब फिर करना क्या है? केवल एक शुद्ध ज्ञाता रहनेका काम तो यह तो हो नहीं पाता। तो कोशिश करें। वह कोशिश क्या है? स्वाध्याय करें, देव भक्ति करें, गुरु सम्संग करें, गुणोंका अनुराग रखें, दूमरेके दोपोंपर हुष्टि न दें। सचाई क साथ अपना व्यवहार रखें, इन सब कोशिशोंमें रहकर अपने इस ज्ञायक स्वस्पके अनुभव करनेका पात्र रहा जा सकता है।

साधुवोंका साधुज्ञान— साधुजन सत् अहेतुक इपि कियामय अपने आत्मस्वरूपको जानते हैं। यह मैं झायक मात्र हूं, चैनन्य हूं जो कि अहेतुक है, जिसे किसी ने घड़ा नहीं है, बनाया नहीं है, किसी दिनसे इस मुफ्की सृष्टि नहीं हुई है, में अनादिसे अकारणक हूं, किन्हीं कारणोंसे मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है, मेरा सत्त्व स्वतः सिद्ध है, ऐसे ज्ञायकस्वरूप निज आत्माको ज्ञानी संत पुरुप जानते हैं और जानते हैं कि जो विकल्प उठता है, आकार होता है वह परिणमन है। में तो उसके आधारभूत श्रुव ज्ञानस्वभावरूप हूं, ऐसे सबसे निराले अपने आत्माको जानते हुए वे मुन जन अपने आत्माको देखते हैं, जानते हैं और उनकी यह ज्ञानपृत्ति ज्ञान प्रकाश बढ़ी तंजीसे स्वच्छक्पमें एकदम स्वच्छन्द होता हुआ फैल जाता है। उसमें किसी की क्कावट नहीं होती है।

ज्ञातियोंक ज्ञानभावकी स्थिरता - ऐसे ज्ञानीसंतोंके अज्ञानरूपता

नहीं है किन्तु में इसे जान रहा हूं इस क्ष्यमें जो ज्ञायमानमें प्रध्यवसान है वह अध्ययसान भी मुनियोंके न हो तो उनकी उत्कृष्ट ग्रुटि होती है।

तीनों अध्यवमाने हा समाहार— में करता हूं, में हु:वी गुनी करता हूं आदि कियावों में लगाय हो तो कियावों का अध्यवमान है जीर में इसे जान रहा हूं ऐसा जान नेका विकत्प उठाना मो यह जायमान अध्यवसान है। जानन ज्ञानका स्वभाव है, पर में इसे जान रहा हूं इस प्रकारका जो विकत्प है वह स्वभाव नहीं है। जानना नो स्वभाव है। तो ज्ञान सम्बन्धी जो विकत्प होता है वह है ज्ञायमान अध्यवमान।

शायमानाव्यवसान और आःमनस्यमं अन्तर न मानंनका फल-सारमा तो ज्ञानमय है। ज्ञान एक स्वस्प है जो कि मन है और अंदेनुक है। 'में जान रहा हूं' इस अकारका जो विकत्प है उसमें निमित्ततो कर्मादय है पर जाननमें निमित्त कर्मोदय नहीं है। जानना आत्माका न्यभाव है। तो जो शुद्ध अहेतुक एक ज्ञानस्यम्ब है ऐसे उम आत्माक खोर लंग री रहे हुए धर्मादिक द्रव्योंके विशेष अन्तरको यह नहीं जान रहा है सो यहां उन ज्ञायमान पदार्थोंसे भिन्न अपने आत्माका ज्ञान न करनेसे अञ्चान बना हुना है और इस निविक्त आत्माका दर्शन न होनेसे अव्हान है बींर उम विविक्त आत्माका जैमा सिद्ध किया जान योग्य कार्य है, ज्ञिन है, राग निया है ऐसी कियाका आवरण न होनेसे इसके अवास्त्रित होना है।

प्रभुद्रश्नकं लिये परसे विविक्त ही नेकी आवश्यक्षा— यो मभक लो भेगा! कि अपने भगवानसे मिलनेके लिए तुन्हें किनर्सा वाण वा गेमे दूर होना है और यह चाहो कि परके वश्रों भी मोह रहे, उनका भी राग करते रहें और मंदिर आएँ हाथ जोड़ें, प्रजाका पाठ पड़ जाएँ और धर्म पूरा कर निया सो ऐसे सनीय न करो। यहां नो हम मीलने आने हैं कि प्रभुका ऐसा स्वक्त है, 'न दों पोंसे रहित है, ज्ञानिक गुणोंसे मन्पन्त है आर भावना करने आते हैं कि है प्रभो! मेरे भी नियम एप यह हों। जिस मार्गेस चलकर आपने इन्द्रिय धिजय निया, मेरे दूर पिया, रेसल झान उत्पन्न किया, जनार्थ हु आप, ऐसा ही मुनते वन प्रकट हो, ऐसी भावना करने यहां आते हैं, शिक्षा नेने आने हैं, जुल इस प्रकार श्राम कमारे यह आते हैं और इस अस्ताकी स्वन्छत। पर इस्ताम असे प्रमान कमारे यह आते हैं और इस अस्ताकी स्वन्छत। पर इस्ताम असे प्रमान करने आते हैं होर इस अस्ताकी स्वन्छत। पर इस्ताम असे प्रमान करने आते हैं।

व्यवहारमें भी परमार्थय ीति-- भैया ! प्रेन्टीबन करनेका वाम तो मंदिरसे बाहर जाकर बाको २०-२३॥ बंटे पढ़े हुए दें तब आत्मवन प्रवल करना है। वह बया कि गृहस्थायस्थानें रहकर बर्गाप सब छुद्ध करना रूप अध्यवसान जिसके नहीं होता है वे मुनि कमौंसे जिल नहीं होते हैं।

अध्यवसानों के न होने की परिस्थित— जो ये अध्यवसान नहीं करते हैं उसका कारण क्या है कि उन्हें केवल आत्माक सहज लक्ष्णरूप स्वभावका दर्शन है, ज्ञान है और आचरण है। यही निश्चय रस्तत्रय है, यही परम मेदिवज्ञान है। इस स्वरूपके अध्यवसान की जब स्थित नहीं होती है तो जीवको ऐसा परिणाम हुआ करता है कि में मारता हूं, सुखी दुःखी करता हूं, अमुक कार्य करता हूं, यही है क्रियाका अध्यवसान और मनुष्य हूं, स्त्री हूं, ये हैं क्रियाके अध्यवसान। कर्मोंक उदयसे जो पिरणित प्राप्त हुई है उस परिणमनमें अपने अभेदका अध्यवसान वहाते हैं। दूसरे प्रकारका अध्यवसान वहते हैं।

अध्यवसानों की त्रिरुपता— यहां प्रकरण यह चल रहा है कि जिन मुनियों के अध्यवसान नहीं होता है वे पुण्यक्रमें और पाप कमें दोनों से जिप्त नहीं होने हैं। प्रकरण बहुन सूक्ष्म है और कठिन है, पर थोड़ासा इस सम्बन्ध में कहेंगे और आप लोग सावधानी से सूने। यहां बनला रहे हैं कि अध्यवसानक परिणाम अर्थात अनात्माकी ओर लगने वाले पीर-णाम तीन तरहके होते हैं। एक तो करने में लगाव रखना और दूमरे अपनी वर्तमान पर्याय लगाव रखना और तीसरे जो जाना जा रहा है, जो ज्ञेयाकार विकल्प होता है उसमें लगाव रखना— ये तीन अध्यवसान होते हैं।

क्रियाध्यवसान— इसमें सामान्य कृष्से यह वताया जा रहा है कि में दूमरेको मारता हूं, सुली करता हूं, दुःली करता हूं, इस प्रकारके करने में अपना विकलप वना सो यह प्रथम जातिका अध्यवसाय है। है तो इसकी शुद्ध इति क्रिया, आत्माकी क्रिया केवल जानन मात्र है, पर उस क्रियाके आअयसे अध्यवसान करना, मारना, सुली करना, दुःली करना आदि औपाधिक क्रियावों में लगाव बना लेना यही है क्रियाविषयक प्रध्यवसान।

कर्भोद्याध्यावसान-- दूसरे यह आत्मा भगवान, है तो सहज ज्ञायकस्वह पहें किन्तु अपनी उस महज प्रनीचिस चिगकर जो परिएमन पाया है, औषाधिक मनुष्यादि भव जो पाया है उसमें यह में हूं इस प्रकार का लगाव होता है, यह है दूसरी जानिका अध्यवसान।

ज्ञायप्रानाध्यवसान— ग्रव तीसरे प्रकारका ऋध्यध्यान कह रहे हैं यह धर्मद्रव्य जाना जा रहा है अथवा अन्य कुछ ज्ञेय पदार्थ मिला, यहां धर्मद्रव्यका स्वस्प जसे यहां धर्मद्रव्य जाना जा रहा है, सो ऐसा जो अपने श्रापमें विकल्प है वह ज्ञायमानाध्यवसान है। जानन श्रध्यवसान अपेक्षित चलती है, मगर ऐसी पूर्ण सही किया क्या है जिसमें अपेक्षा नहीं रहती है ऐसी निरपेक्ष यथार्थ तो ज्ञायककी ज्ञित किया है उनके आगे यह नहीं रहता कि क्या यह किसी अपेक्षासे गलत हो सकता है ?

ज्ञानरसमें मग्नताकी उपादेयता— भैया ! क्रियामें श्रद्यवसान करना यह पहिला श्रद्यवसान है और दूसरा श्रद्यवसान कह रहे हैं कि पर्यायसे उपयोगका लगाव रखना । में मनुष्य हूं ऐसी यदि प्रतीति है तो वह श्रद्ध्यवसाय है। यहां यह कहनेकी उत्सुकता न श्राए तो क्या यह मनुष्य नहीं है ! यह शर्रार है, पर अपने श्रापमें ऐसे ज्ञानरममें कृयो कि यह प्रतीति न रहे कि में मनुष्य हूं। एक मोक्षपागमें, श्रात्ममार्गमें चर्नान की दिशा बनायी जा रही है। तो मैं तो श्रद्धतुक ज्ञायकस्यह्य हूं श्रीर ये कमित्रपाकसे उत्पन्न हुए नारकादिक भव ये रागद्वेपक परिणाममें हुए हैं, ये समस्त श्रनात्मतत्त्व हैं। इन रूप में नहीं हूं। ज्ञानी तो यह धारणा रखता है, पर श्रज्ञानी जीवको इस पर्यायस भिन्न कुछ में विधिक पदार्थ हूं ऐसा उसके ज्ञानमें नहीं रहता है।

द्विनीय अध्यवसानका परिणाम— जब पर्यायसे विविक्त ज्ञानमात्र अमूर्त आकाशवत् निर्लेष इस आत्मतर्थका परिचय नहीं होता, परिज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान है, और इस विविक्त आत्मतर्व्या दर्शन नहीं तो इसका अदर्शन हैं, और इस विविक्त आत्मतर्वमें ए भर स्पूष्टें छ नुभवन करने रूप आचरण नहों तो यह अचारित्र है। यह दूमरे प्रकार हा भी अध्यवमान जिन मुनिर्योक नहीं है वे मुनि शुभ अथवा अधाभ परिणाम से जिप्त नहीं होते हैं। यह कहा गया है दूसरे प्रकारका अध्यवसान।

स्थुलभून दोनों अध्यवसानों में अन्तर— इन दो अध्यवमानों में अन्तर इनना है कि पिठने तो वह करने में अपना भाव राजना था, में मुखी करता हूं, दुःखी करता हूं, जिलाता हूं, मारता हूं— इम प्रकारकी क्रियावीं में अर्थात उपयोगका लगाव रखने में और इन दूमरे प्रवारक अध्यवमानों में इस जीवने कमें कि विपाक में उत्पन्न हुए जो परिकान है ज्य परिकार में वं ताव कमें कि विपाक में उत्पन्न हुए जो परिकान है ज्य परिकार में वं ताव रखा। जैसे कि इहहाला में लिखा है कि "में मुखी धुखी में रफ राज मारे घन गृह गोधन प्रभाव।" तो यह जो परिकास मारा जा करा है, यह में हूं इस प्रकारका अध्यवसान मिश्या है। कोई यह मोच कभी उत्पन्त न रखे तो क्या में दुःखो नहीं हूं श्री हम दुःखी हीं, पर दुःखने बिचिक जो हमारा अपने आपके स्वरूपके कारण सहजमन्य है उसका परिचय कराने की बात चल रही है। तो यह परिगामन में जो लगाव है दर लगाव

कह लो कि जो काम सिद्ध प्रभु नहीं करते वे जितने भी काम यहां हो रहे हैं हम और आपके, वे हैं अध्यवसान। इन मोटे तीन प्रकारके अध्यव-सानोंसे हटकर जब हम आत्माके अनुभवकी स्थितिमें आते हैं तो उस स्थितिमें भी जितने क्षण हमें भेटक्ष्पसे ध्यान रहता है, चाहे वह अपने बारेमें हो होता हो। जब भेदक्षि रहता है तब तक तो अध्यवसान है और जब भेदक्ष ध्यान हटकर अपने ज्ञानस्यक्ष्पको अभेदक्षिसे धनुभवे तब अध्यवसान नहीं रहता है। विचार, विकल्प, रागद्वेष ये सब अध्यव-सान हैं।

ये अध्यवसान जिसके नहीं होते वे मुनिजन शुभ अथवा अशुभकमोंसे लिप्न नहीं होते हैं। तीनों प्रकारके अध्यवसान त्यागना है। यह
बहुन तीक्ष्ण दृष्टिसे भेदविज्ञान यहां कहा जा रहा है। क्रियामें अध्यवसान,
पर्यायमें अध्यवसान और ज्ञायमान विकल्पमें अध्यवसान। ये तीन तरह
के अध्यवसान हैं। क्रियामें तो ज्ञानी पुरुप यह देख रहा है कि क्रिया तो
जाननस्त्र है, मैं मुखी करूँ, दुःखी करूँ, मारूँ, जिलाऊँ आदिक
जिनने कियाह्मप विकल्प हैं वे मेरी सहज क्रिया नहीं हैं। तो एक ज्ञप्ति
क्रियाबान आत्मनत्त्वके लिए ये सब क्रियाएँ रागद्वेपके परिणामसे होती
हैं और इसी कारण ये क्रियाएँ अज्ञान स्वरूप हैं।

प्रभुकी तुलनासे सहज कियाका परिचय अपने आत्मस्वरूपमें श्रोर इन कियावों में यह जीव एकत्व करता है, किन्तु यह कथन श्रशुद्ध निरचय दृष्टिसे है। यहां श्रात्माके सहजस्वरूपको पिहचाननेका उद्यम किया जा रहा है, मेरी सहज किया क्या है? जो प्रभुकी किया है वही श्रात्माकी सहज किया है। जो बात प्रभुमें नहीं पायी जाती है वह हम कर रहे है यद्यपि, हम परिणति बना रहे हैं फिर भी हमारा वह सहज परिण्यन नहीं हो सकना। हमारा स्वाभाविक परिण्यमन वह है जो निर्देश निष्कलंक श्रात्माका है। हम जो कुछ करते हैं क्या हम सब सही कर रहे हैं? करते हैं, पर गलन भी करते हैं श्रोर सही भी करते हैं।

गलन और सहीका अन्वेषण— गलत और सही की व्याच्या कुछ पद्वियों तक अंदिश्वत चलनी है जिस कियाको साधु गलन मान सकते हैं उसको गृहस्थ सही भी मान सकने हैं। और जिस कियाको प्रयत्त अवस्था में साधुपद सही मान सकना है वह किया अप्रमत्त साधुकी अपेक्षा गलत हो जानी है और फेंची अ गियों में चलकर जहां अभेद परिण्मनकी दशा होनी है। उनकी इस इदित कियाके आगे जो कुछ भी विचारार्थक कुछ भी हो वह सब गलन हो जाता है। तो कुछ पद्वियों तक गलत और सही स्वरूपको निरखना है, यह इसमें बताया गया है।

आत्मस्वभावका परिचय— जीव तो अपन आप सहज एक जानप्रकाश मात्र है और उस जीवका अपनी ओरसे जो काम हो सकता है
वह मात्र जाननका काम हो सकता है। किर तो जो राग करता है और
अनेक कियावोंका परिणाम बनाता है, में चलता हूं, उठता हूं, बेठता हूं,
मारता हूं, मुखी करता हूं ऐसी कियावोंके विकल्प आत्मामें आत्माफे
स्वभावसे नहीं उठते। अगर ये कियावोंके विकल्प करनेक भाव आत्माफे
स्वभावसे उठते होते तो सिद्ध भगवान्के भी होने चाहिएँ। जो चीआ
स्वाभाविक है वह सिद्ध प्रभुमें मिलती है और जो चीज स्वाभाविक नहीं
प्राक्षतिक है, श्रीपाधिक है वह संसारी जीवोंमें मिलेगी आजका प्रकरण
बहुत मनोयोगसे मुनियेगा, बड़ी सावधानीसे भेदिवज्ञानकी दृष्टिसे इसमें
वताया गया है। हमें सममना है अपन आपके सहजस्वक्ष्मको अर्थात्
ये आत्मा स्वयं अपने आप किसी परकी उपाधि न हो तब किस प्रकार
यह रह सकता है ? यह जाने।

अध्यवसानों से स्वपरका एकत्व— यद्यपि अभी देहके वंधनमें हैं और आत्मा भी आकुल व्याकुल रहता है। फिर भी हम ज्ञान द्वारा जान तो सबको सकते हैं यथार्थ, आत्म पदार्थ अपने आपकी सत्ताक होने से किस स्वरूप वाला हुआ, यह बात यहां जान ने की है। यह बात जिसने न जानी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है कि वह तीनों प्रकारक परिणामों में रहता है, एक तो रागद्वेपों के परिणाम रूप क्रियाक एकत्वमें। में कर्ता हूं, में खाता हूं, में चलता हूं आदि इस अवार क्रियाक एकत्वमें दूसरे प्रकार का अध्यवसान है और परिस्थिति मिली है, पर्याय मिली है। प्रशु पक्षी आदिके पर्यायरूपमें एकत्वको लिए हुए, अर्थात् में नारकी हूं ऐसे संतोध को लिए हुए, यह है दूसरे किस्मका अध्यवसान और तीसरे प्रकारका अध्यवसान यह है कि हम जिन पदार्थों को जानते हैं उन पदार्थों के विषयमें जो विकल्प हुआ है उसमें इम रागके कारण एकत्व लिए हैं। ये ३ प्रकारक अध्यवसान संसारी प्राणीक हैं जिसके कारण यह जीव अपने आपका अपने सत्त्वक कारण जो सहज स्वरूप है उसका परिज्ञान नहीं करता।

श्रध्यवसानोंका विवरण— श्रध्यवसानका श्रर्थ है जो श्रातमामें स्वयं स्वभावसे नहीं है ऐसे जो नाना श्रीपाधिक तत्त्व हैं उन तत्त्वों में अपने उपयोगका लगाव करना, यही है श्रध्यवसान श्रथीत् रागद्धेव करने की कियाएँ, मिली हुई पर्यायमें, इन सवमें में हूं. में कर्ती हूं, इस प्रकारके उपयोगका लगाव करना वे सव श्रध्यवसाय हैं श्रीर सीधी भाषामें यह

विपच्चमान है, श्रात्माका स्वभाव नहीं है। सो यहां क्रियामें श्रीर श्रपने स्वस्पमें अन्तर दिखाया जा रहा है। यहां हनन आदिक क्रियाशों श्रीर सद्भूत अहेतुक, इप्ति क्रियावान श्रात्मत्त्वमें श्रन्तर है। श्रात्माकी महज किया जाननरूप है श्रीर में मारता हूं श्रादिक श्रध्यवसानरूप कियाएँ श्रीपाधिक भावकर्मों के उदयका निमित्त पाकर उत्पन्त हुए परिणाम हैं। में सहज श्रपने स्वभावके कारण केवलज्ञानमात्र हूं। जिसकी सहज किया इति है ऐसी इप्ति क्रियावों रूप श्रपने श्रात्मतत्त्वमें श्रीर रागहेषके फल स्वरूप हनन श्रादिक क्रियावों में इस जीवने विशेषता नहीं जानी।

विवेक न होनेका परिणाम— ये दोनों ही विशेषताएँ न जाननेके कारण विविक्त जो यह आत्मनत्त्व है इसका ज्ञान नहीं होता। तब यह श्रज्ञानक्ष्प रहा। सो न तो विविक्त श्रात्माका ज्ञान हुश्रा श्रोर न इस सब से निराले इस श्रात्मतत्त्वका श्रद्धान हुश्रा श्रोर न इस निर्मलपनेके क्ष्पसे केवल वित किया वाला रह सकना इस तरहका उद्योग भी नहीं हुश्रा, श्रावरण भी नहीं हुश्रा। तब इस जीवक श्रज्ञान होना मिथ्यादर्शन होना श्रोर श्रवारित्र होना प्राकृतिक ही वात है।

तीनों श्रद्यवसानोंसे रहित मुनि— यहां यह प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानी संत पुरुषोंक श्रद्यवसान नहीं होता है, सो वे शुभ अशुभ कमोंसे लिएन नहीं होते। उन श्रद्यवसानोंसे श्रपनेको प्रथक् न देख सकने वाला यह श्रद्यवसान कहा गया है। दूसरा श्रद्यवसान है—जो पर्याय मिला है उस पर्यायस्वरूप ध्रपनेको मानना, यह भी श्रद्यवसान है। में नारक हं, तिर्यक्च हूं, मनुष्य हूं, देव हूं आदि ज्ञायमान विकल्पोरूप अपनेको मानना इस प्रकारके जो श्रद्यवसान हैं वे इस ज्ञानमय श्राद्मासे अपनेको प्रथक् नहीं समक्तने देते।

श्रध्यवमानोंका श्रम्धकार— उन श्रध्यवसानों को तीन भागोंमें विभक्त िया है। एक तो श्रोपधिक क्रियाश्रोंसे अपनेको भिन्त न मान सकता श्रार दूमरे अपनी जो पर्याएँ हुई उन पर्यायोंसे अपनेको पृथक् न ममक सकता, कुछ समाधानसहित ध्यानमें लाइए श्रोप तीसरी बात— जो जाननमें श्रा रहा है, ऐसे पदार्थोंसे जिसके समय जो विकल्प हैं उस समय उन विकल्पोंसे अपनेको जुदा न समक सकता, ये तीन तरहके श्रधरे होते हैं। जिन श्रंधरोंमें रहकर श्रपने श्रापके स्वरूपमें स्थित जो कारण समयसार है, परमात्मतत्त्व है, शुद्ध स्वरूप है वह विदित नहीं हो सकता। यह गाथा बहुत गम्भीर है श्रार अत्यन्त मर्ममें पहुंचाने वाली है। मोक्ष मार्ग जेमा शिवमय पानेके लिए हमें कितनी पैनी दृष्टि करके श्रपने सहज

वनाया है ? इस शरीर ने । चलो शरीर ने ही सही । इस शरीर के ही कारण तो ये चीजें ियनावनी वनीं, पर यह तो वतलावों कि इस शरीर को भी किसने ियनावना वनाया ? क्या वोलोंगे ? क्या कमों के च्ह्यने ियनावना वनाया ? क्या वोलोंगे ? क्या कमों के च्ह्यने ियनावना वनाया ? क्या वह ही सही, कमों के च्ह्यने ही बनाया पर उन कमों को किसने वनाया ? वनाने वाला ता निश्चयह िसे कभों का उपादान ही है. । मगर कम अपनी ओरसे अपने स्वभावसे नानारूप नहीं होते । कोई उसमें निमित्त होता है नव नाना रूप होते हैं। तो वे क्या हुए ? निमित्त । जिने का निमित्त होता है नव नाना रूप होते हैं। तो वे क्या हुए ? निमित्त । जिने का निमित्त वालर कमें वंध हुआ। रागहेप किया तो कमें वंध हुआ, विपाक हुआ, शरांग्की रचना हुई। तो यह राग हैपपरिणति ियनावनी चीज क्या है ? तो रागहेपका मृत कारण है माह। तो सबसे ियनावनी चीज क्या रही ? मोह।

इस विनावने मिन मोह पिरणा मसे रागहेप हुए। रागहेप निम्ति से कर्म वंघ हुआ और कर्मा देयक निमित्तसे यह पर्याय-रचना हुई और वहां ये मल, शृक वर्ग रह हुए। जीवन जब तक इस शरीर वर्गणाको महण न किया था तब तक क्या विनावना था? अने यह पुर्गल तो सामान्य रूप से स्व, रस, गय, रपर्य सहित पिर्व निराला था। शुद्ध था। इसमें विनावने पनकी कोई बात न थी। पर इस मोही जीवने जब उन्हें अगीगार किया तो कुछ कालक बाद ही विनावने परिण्यास वन गया। तो मूलसे किमने विनावना बना दिया? इस मोहने। सबसे अधिक विनावनी चीज है नो वह मोह है।

मोहस द्यातमाका विगाइ — यह मोह इन तीन प्रकार के अध्यवसानों के क्यमें फुट निकला है। यह अध्यवसान मोहका रूप रख रहा है, जो रागद्वप्ते भी कठिन मिलन है। रागद्वेप आत्माका उतना विगाइ नहीं कर पात जितना विगाइ मोहले होता है। मोह अधकार है, उस मोहांधकार में कत्याणका मार्ग नहीं सुमता। कत्याण तो है अपनी जाननमात्र किया वनाए रहनेमें, पर मोहम सुख दुःख, जीवन मरण आदि करनेका विकल्प करने लगा। इसका आश्रय तो स्वामाविक था झायकस्वरूपका अनुभव। करने लगा। इसका आश्रय तो स्वामाविक था झायकस्वरूपका अनुभव। किन्तु यह झायकरवभाव अनुभवस चिगकर अनुभव करने लगा कि में स्त्री है, पुरुष है, नाना प्रवारक परिणामनोंमें अपना लगाव कने लगा। यह मोह हो तो प्रभाव है। स्त्रयं सहज कैमा है, उस आत्मतत्त्वको न जाना। का हो तो प्रभाव है। स्त्रयं सहज कैमा है, उस आत्मतत्त्वको न जाना।

प्रमुका उपदेश— भैया ! इसका स्वामाविक श्रनुभवन तो था ज्ञान-मात्र ज्ञानस्वमावमात्र । पर उस ज्ञानकी वृत्तिमें जो ज्ञेय श्राया, विकत्प श्राया सो जानने लगा कि मैं जाननहार हूं, मैं जानने वाला हूं, इस प्रकार का विकल्प भी श्रध्यवसान है। जानन श्रध्यवसान नहीं है। सो ज़व तक इस प्रकारका मोह, संकल्प विकल्प, हुए, विशाद इस जीवमें रहते हैं तब तक श्रात्मामें विकास नहीं जगता और शुभ श्रथवा श्रशुभ कर्मोंका वंध करने वाली कियावोंको करता रहता है। श्रपनेको सबसे निराला सममने का यत्न करो, प्रभुका यही उपदेश है।

प्रमुकी वास्तविक भक्तिसे श्रलगाव — जैसे कोई श्रपने पिताका वचनोंसे तो सत्कार करे, मीठे वचन वोले, पर बात एक न माने तो उसे पिताका सेवक नहीं कहा जा सकता। उन मीठी वातोंसे ही पिताका पेट भरे श्रीर खानेको रंच न पूछे, ऐसा कोई चालाक वालक हो तो उसे पिता का सेवक नहीं कहा जा सकता। इसी तरह हम मीठी बातोंसे भगवानका दर्शन कर आयें पर भगवानकी वात एक भी न माने, श्रपने मोहमें फर्क न डालें रागद्वेषमें श्रन्तर न डालें, कहो मंदिरकी ही वेदीमें खड़े खड़े गुस्सा करने लगें तो बात तो प्रभुकी एक भी न मानी ना। श्रंतरमें विचारों कि इस प्रकारके परिणाम रखकर कोई भगवानका सेवक कहला सब गा क्या?

प्रभुकी वास्तविक भक्ति— भैया! न भी वने प्रभुकं उपदेशोंका पालन, किन्तु इतना ख्याल तो बना लेना चाहिए कि करने योग्य काम तो प्रभुके उपदेशमें यह बताया है पर मुक्तसे बनता नहीं है। इतना भी कमसे कम ख्याल हो तो भी समभना चाहिए कि हम प्रभुके सेवक हैं। यह अध्यवसान परिणाम जिन ज्ञानी संत पुरुपोंक नहीं होता है वे किसी भी प्रकारके कमोंसे लिप्त नहीं होते। जिन्हें कमोंसे छूटना है वे कपाय न करें। कवाय न करने का प्रोप्राम न चाहिये तो उन्हें चाहिए कि मोह परिणाम न करें। ऐसा किया जा सका तो समक्तिये अब हमने प्रभुभिक्त करना शुरू की है।

श्रज्ञानमय श्रच्यवसानका दुष्पिरिणाम— जो जीव निज शुद्धज्ञायक स्वरूपके श्रतिरिक्त श्रीर जाननमात्र कामके श्रतिरिक्त श्रन्य पदार्थों के करने में लग गए, श्रन्य पदार्थों को श्रपना मानने में लग गए तो वे पुरुष मोही हैं श्रीर मोहके फलमें उन्हें रागद्धेष श्रवश्य होंगे श्रीर जहां रागद्धेष किया वहां संसार में फंस गया समको। जन्म मरण के चक्रों से यह मोही जीव नहीं छूट सकता, ऐसा जानकर एक ही भाव बनावो कि मोह न रहे, ममता न रहे। श्रपने श्रापके स्वरूप की खबर बनी रहे। यदि यह काम किया जा सका तो समको कि हमने यह मनुष्य-जीवन पाकर कुछ कार्य किया। नहीं तो जन्म मरण तो लगा ही चला जा रहा है। जैसे श्रनन्तभव

विता दिए वैसे ही यह भव भी व्यतीत हो जायेगा।

अपनी संभाल — अब भी संभल जायें तो वड़ी विशेषताकी बात है। सो हर एक यन करके ज्ञानको वढ़ानेकी भाषना होनी चाहिए। पढ़ करके स्वाच्याय करके, चर्चा करके, ध्यान बनाकर, भाषना करके, जो सममा है उसका लक्ष्य करके किसी भी क्षण अपने आत्माके ज्ञानसुधा रमको एक वार चन्व तो लो। यदि ज्ञानसुधा रसका स्वाद लिया जा सका तो उमके प्रनापसे नियमसे कभी संसार कट जायेगा, मुक्ति नियमसे होगी। जिसने अपने आपके शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया है वह निकट भविष्यमें शुद्ध हो ही जावेगा।

प्रक्राणप्राप्त शिक्षा— सो इस गाथाके सुननेसे यह शिक्षा तेना है कि इम जीवका मात्र जाननका काम है। हम यह जानें कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध झानस्यक्ष्प है, हम तो एक आकाशवत निलेंप अमूर्त किन्तु झानज्योति करके स्वच्छ चेतन पदार्थ हूं। जैसे हम स्वतन्त्र हैं तैसे ही स्वतन्त्र समस्त पदाथ है, ऐमा जानकर मोह ममतासे दूर होकर अपने आपकी और मुके रहनेका यत्न करना चाहिए। इस तरह झानमार्गमें बढ़ने वाले ये मुनिजन अपने झानमय भावके कारण शुभ अथवा अशुभ कमीसे लिप्त नहीं होते।

श्रव इस श्रव्यवसानका कई नामों द्वारा वर्णन करते हैं। वुद्धी ववसाश्री वि य श्रव्मवसागं मई य विष्णागं। एकट्टमेव सब्वं चित्तं भाषी य परिणामो॥२७१॥

श्रव्यवसान पर्यायनाम और प्रथम चारका संक्षिप्त निर्देश— बुद्धि ह्ययमाय. श्रव्यवसान, सित, विद्वान, चित्त, भाव और परिणाम—ये प्रश्चित न होने से बंघके कारण होते हैं। श्रव्यवसानका श्रथ है लोटा परिणाम, झानातिरिक्त मावोंमें लगाव। मेरे सहजरकर के श्रितिकृत जो परिणाम हैं, वे श्रव्यवसान हैं। बुद्धि कहते हैं सममतिको। स्व और परका जहां भेदविज्ञान नहीं है ऐसी स्थितिमें जो भी समम बनती है वह श्रव्यवसान है, वंधका कारण है। व्यवसाय कहते हैं पुरुपार्थको, प्रयत्नको इद्यमको। श्रात्मा और श्रनात्माका भेद न होने पर जो भी यत्न होते हैं वे यत्न भी श्रव्यवसान हैं, वे भी वंधके कारण हैं। मित कहते हैं मननको मनन होना, चितन होना, उसमें विशेष तर्क सहित विचार होलना यह भी तो श्रात्मा श्रीर श्रनात्माका भेद बिद्यान न होने पर होता है, तो यह भी श्रव्यवसान हैं।

विज्ञान और अध्यवसानका निर्देश— आत्मतत्त्व और अनात्मतत्त्व

का भेद ज्ञात न होने पर जो विज्ञान चलता है वह विज्ञान भी अध्यवसान है और अध्यवसान कहते हैं निरचयको । आत्मा और अनात्माका विवेक न होने पर जो यह जीव अपना निर्णय किया करता है वे सव निर्णय अध्यवसान हैं। जिस जीवको अपने स्वरूपका पता नहीं है और परके स्वरूपका पता नहीं है उसका निर्णय जो कुछ भी होगा वह अज्ञानरूप निर्णय होगा, क्योंकि उसे अपने स्वभावका पता नहीं है। तो वह निर्णय करेगा वाहरी पर्यायोंका उनको सर्वस्व द्रंच्य मानता हुआ निर्णय करेगा। वह निर्णय अध्यवसान है, स्वभाव नहीं है। चित्रका जो होना है, जीवका जो कुछ हो रहा है अविवेक स्थितिमें हो तो वह होना भी अध्यवसान है।

सम्याद्वास और निश्याद्वास- मैया! मृल वास तो आत्मा और अनात्मा के भेदके ज्ञान होने या न होने पर निर्भर है। भेदिब ज्ञान जिस जीवके होता है इस जीवके वाहरमें चाहे वह कोई रस्तीको सांप भी जान तो फिर भी उसके सम्याद्वानमें फर्क नहीं होता। जो कुछ भी वह पुद्गल पिंड जान रहा है उस सम्वन्धमें उसे पूरा निश्चय है कि यह पौद्गलिक है, परमाणुवोंका पुख है। इन्हीं परमाणुवोंके उपादानमें यह प्रकट हुआ है। इसमें अणु अणु सब भिन्त-भिन्न सत् हैं। पर उसका एक पिएडक्ष वंधन हैं। सब कुछ ज्ञान उसके वरावर बना हुआ है और जिसको आत्मा और अनात्माका भद जात नहीं है वह पुरुप संपक्तो सांप जाने, रस्तीको रस्सी जाने तो भी उसके सिथ्याद्वान कहा गया है वयों क उसे यह जानकारी हैं कि यह रस्सी है। इसके सम्बन्धमें स्वरूप व कारणकी जानकारी नहीं है। लोक व्यवहारमें जितना कुछ समक पाया उस समक्षके अनुसार उसकी गित चल रही हैं।

अज्ञानीके ज्ञात वस्तुके स्वरूपका अनिर्णय यह रम्सी वदा चीज है ? विनाशीक है या अविनाशी है, यह किन उपादानों से स्त्यन्त होता है किनका निमित्त पाकर क्या परिस्थिति होती है ? न स्वरूपका पता है, न कारणका पता है, न कोई परिस्थितिका पता है। ऐसी स्थितिमें रस्सीको रस्सी भी जाने तब भी मिथ्याज्ञान है। जिस जीवने अपने आत्माका और अनात्माका यथार्थ विश्लेषण नहीं किया है वह पुरुष जिस-जस रूप भी वनता है, होता है, वह सब होना अध्यवसान है। अध्यवसानका अथं है ज्ञानभावको छोड़कर बाकी समस्त परमाव, अहित्रूप भाव।

परिणामरूप अध्यवसान व आठोंका निष्कर्षे — इसी प्रकार इस चेतनका जो भी परिणामन होता है, परिवर्तन होता है वह परिणाम भी स्व और परके भेदिवज्ञान बिना हुआ वह अध्यवसान है। ये सब एकार्थक हैं। इतका जो मृल स्वरूप है दह सब एकार्यक है। इस ऋध्यवसान परिणाम से यह जब मंसारमें डोलता है तो कहते हैं कि जीवको चेन नहीं है, श्राक्ठ-लता वसी हुई है। कोई सुखमें नहीं रह रहा है। किशी के मनमें कोई क्लेश है। क्लेशका श्रानुभवन करता हुआ स्वपरके श्राविक मनमें कोई क्लेश है। क्लेशका श्रानुभवन करता हुआ स्वपरके श्राविक मनमें जोई क्लेश यह जगत् संसार क्कमें जन्ममरण करता किर रहा है। क्लेश मिटानकी जरासी तो श्राप्यि है कि नमस्त बाह्य-पदार्थों की श्राश्वाको स्वाग हैं। रहना तो छुछ भी साथ नहीं है, मिट तो जायेगा, श्राशा क्यों नहीं छोड़ी जाती है ? हमारे साथ रहेगा इछ नहीं। वियोग हो जायेगा। सब अपने-श्रपने स्थानके हैं किन्तु इनकी आशा नहीं छुटती। व्यर्थकी श्राशा लगाये हैं। जबरदस्ती छुट जाने पर भी नहीं छोड़ना चाहते। श्राशा छोड़ है तो श्राभी दुःल मिट जाय।

क्लेश फ्रांर क्लेशमुक्तिका उपाय — भैया ! कौनसा दु ख है जीवों पर सिवाय आशाक लगावक ? आशा छूट सकती है तो आशारिहत शुद्ध हानस्वभावकी हिसे छूट सकती है। अभोघ उपाय अपने आपमें वर्तमान है और आशारिहत वे बल हानमात्र अपने स्वरूपकी प्रतीति न हो और जैसे कि सुन गया है, लोगोंने समम रखा है उस पद्धतिसे मात्र वाह्य उपाय करते रहें, चीज छोड़ दें, किसी और धर्मकार्यमें लग गए तो मले हो थोड़े समयको महान क्लेश मिटकर संतोप हो जाय, लेकिन फिर यह आशा उखड़ जाती है। आशाका जिसने परित्याग किया वह जीव सुखी रहता है और जिसके आशाका लगाव रहता है वह दु:बी रहता है। अपनी अपनी वातें सब सोच लो। कहां-कहां आशा लगा रखी है ? आशाका

लगाव तरहें तो सारे क्लेश अभी दूर हो सकते हैं।

यन्थक कारण और कारणक कारण— अपने जानभावको छोड़कर
धान्य भावोंमें अपना स्तेह करना, लगाव रखना ये ही तो सर्व अध्यवसान
हैं। सो रागादिक अध्यवसानोंका कारण बाह्य वस्तु है। और रागादिक
अध्यवसान बंधका कारण है। जीवके साथ जो कर्म बंधते हैं उन कर्मोंक
बंधनेका कारण उनका रागहेंप माव है। राग करते और दुःखी होते हैं।
रागहेंप जो उत्पन्न होते हैं वे किसी न किमी परवस्तुका आश्य करके
होते हैं। किसी भी परवस्तुका ख्याल रहता है तो वहां रागादिक होते
हैं। तो बंधके कारण हैं ये रागादिक और रागादिक के सारण हो रहे हैं
ये बाह्य पदार्थ। इसलिए बाह्य पदार्थीका त्याग बताया गया है। पर वेदल
बाह्यपदार्थी के त्याग करने मात्रसे कर्मबंध नहीं सकता किन्तु बाह्य एद थेविपयक जो रागहेंप माव चला करते हैं वे सभी राग परविषयक हुआ

करते हैं, उन रागादिमावोंका परिहार कर देनेसे कर्मवंध दूर होते हैं।

हिंगु, प्रवृत्ति व निवृत्तिका स्ट्राहरण्— इस प्रहरण्में श्रव्यवसान का पित्याग कराया गया है। सभी वत्तुवामें श्रद्यवसानको त्याच्य वताया है। जिनेन्द्र प्रभुने जब सभी वस्तुवामें श्रद्यवसान करना त्याच्य वताया है तो इसका श्रय यह हुआ कि समस्त व्यवहार त्याच्य वताया है। यहां श्रयने हितके लिए श्रयनी सिद्धिकी वात कही जा रही है। व्यवहार में रहते हुए भी व्यवहारसे परे शुद्ध ज्ञायकस्वक्ष्यकी दृष्टि करना, यही कत्याणका मार्ग है। व्यवहार को विगाइ लेना यह भी कत्याणका मार्ग नहीं है श्रोर व्यवहार से दूर रहकर केवल कत्याणमार्गकी चर्चा कर लेना। यह भी मार्ग नहीं है।

शुद्धोपलिंग्य पूर्व प्रयुक्ति स्रोर नियुक्ति— नैसे कोई सीदियों को ही पकड़कर रह जाय कि ये सीदियों तो उत्पर चढ़ाने में कारण है, हमारा मला करने वाली हैं, हम इन सीदियों के प्रसाद से उत्पर पहुंच जाते हैं। इस लिए हे सीदियों तुम हमें बहुत प्रिय हो, सीदियों को कुए कर वे ही रह जायें तो उत्पर पहुंचना कसे वन सकता है स्रोर कोई नीचे ही कहा रहे व सोचे कि उत्पत्का स्थान तो संदियों से वित्कुल श्रत्मा चीज है, सीदी तो स्थान्य हैं, उनको नो हो इना ही पड़ता है, ऐसा जानकर नीचे खड़े ही खड़े उत्पत्के गुण गाना रहे, मीदी पर चड़कर न श्राए तो भी उत्पर नहीं पहुंच सकता है। जसे हम श्रापक व्यवहार में यह काम सहज चलना है कि हम सोदियों से चढ़ते हुए श्रार छोड़ते हुए चले जाते हैं और उत्पर पहुंचते हैं इसी प्रकार व्यवहारकी श्रवृक्तियां होती है श्रीर उत्पर पहुंचते हैं उत्पत्र व्यवहार छोड़ते जाते हैं, उत्तर के व्यवहार में लगते हैं। फिर दसे छोड़न र श्रागे व्यवहार में लगते हैं, लेकिन यह पूर्व व्यवहार हो छोड़ना दत्तर व्यवहार में लगते हैं, लेकिन यह पूर्व व्यवहार हो छोड़ना दत्तर व्यवहार साने व्यवहार से लगते हैं, लेकिन यह पूर्व व्यवहार हो छोड़ना दत्तर व्यवहार से लगते यह शुद्ध के बल्यकी प्राप्तिक लिए हो रहा है।

श्राच्यवसानके त्यागमें प्रवृत्तिका त्याग — भैया! यथार्थ दृष्टि जने, ज्ञानप्रकाश वने तो सब वातें सुगम हो सकती हैं। तो समस्त ही पदार्थीमें हमारा श्राच्यवसान न होना चाहिए। राग न हो, किसी परपदार्थका ख्याल तर्क, मनन यत्न ये न हों, परपदार्थिवपयक श्राच्यवसान न हो तो फिर अया व्यवहार करें! कहते हैं कि परका ख्याल न करो श्रीर व्यवहार वनता है परका ख्याल रस्त कर। श्रात्मतत्त्वसे मिन्न जो कुद्द श्र्मात्मतत्त्व है उनहा किसी न किसी प्रकार श्रालम्बन रस्तकर व्यवहार वनता है। जब अध्यवपानका त्याग कराया गया है तो उसका श्रयं यह है कि व्यवहार हारका ही त्याग कराया गया है क्योंकि परका श्राष्ठय छुड़ाया गया है।

परका आश्रय करके अपने धापको हितके मार्गमें पहुंच सकनेका परिणाम रखना मिथ्याभाव है। निजका आश्रय करनेके लिए परका जो आश्रय किया जाता है वह व्यवहार धर्म है और केवल परवे ही लक्ष्यसे परमें ही रमते हुए परका आश्रय करना सो कल्याणुमार्गमें बाधा है।

परके आश्रयका त्याग— सो हे क्ल्याणार्थी जनो! श्राचारंदे ने सर्व प्रकारसे परका आश्रय छुड़ाया है, इसका अर्थ यह समसना कि सभी प्रकारका व्यवहार छोड़ना है, पर कोई व्यवहार छित्तमें तो न हो और पहिलेसे ही छूटा हुआ अपनेको रखे तो उसके लिए यह उपदेश नहीं है। वे तो निश्चयामासी अज्ञानीजन हैं किन्तु उस शुद्धस्वभावकी दृष्टि इतनी तीक्षण हो जाय कि उसकी प्राप्तिक लिए हमारा सारा रधम चलने लगे और उन स्थानेंक करते हुए हम उन रखमोंसे परे आत्मस्वभावका लक्ष्य करने लग तो हम उस ध्येय पर पहुंच सकते हैं। सब ही वस्तुवोंमें समस्त अध्यवसानोंका त्याग कराया गया है। उसका अर्थ यह है कि समस्त पर प्रव्यवसानोंका त्याग कराया गया है। उसका अर्थ यह है कि समस्त पर प्रव्यवसानोंका त्याग कराया गया है। जो संतपुरुप हैं वे भली प्रकार इस निश्चय को ही निश्चल अर्गाकार करके शुद्धज्ञानस्वरूपकी महिमामें स्थिर होते हैं।

व्यवहार — परवस्तुके त्याणका चरणानुयोगमे उपदेश है। उसका मतलय यह है कि मनसे, वचनसे, कायसे किसी परवस्तुका आश्रय मत करो। अपने मार्गण सही दर्शन हो जाने पर फिर वृत्ति करना सुगम हो जाना है। पहिन्ते निर्ण्य करों कि हे आत्मन् ! तेरे हितको क्या दूसरा कोई फर सकता है? हां जब तुम अशुभोपयोगमें और अशुभोपयोगकी थारणायों चे चल रहे हो तो उनसे वचनके लिए शुभोपयोग करो, त्वाच्याय करो, चर्चा झान करो, प्रभुकी भक्ति करों ताकि उपयोग अशुभभावों में न जाय। जब प्रभुके शुद्धस्वरूपपर दृष्टि होती है और अपने आपवं वर्तमान पापकी वृत्तिका परिद्वान रहता है उस समय ऐसा प्रायश्चित्त होता है और प्रायश्चित पृत्तिका परिद्वान रहता है उस समय ऐसा प्रायश्चित होता है और प्रायश्चित ऐसा भाव होता है कि प्रभुके गुणानुरागव कारण पाप कट जाते हैं। सो भिन्त-भिन्न पदिवयों करने योग्य भिन्त भिन्त कियायें हैं। उन सर्व स्थितियों में भी एक सहज स्वरूपको निश्चल अंगीकार करो और अपने आत्मस्वभावमें स्थिर हो। केवल रटत तो काम न देगा। कोई चीज सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उस रूप अपने आपमें इन भावोंका परिण्यमन वने तो उससे निद्धि होती है।

मर्मकी अनिभइतापर एक हृष्टान्त- एक तोता था किसी पंजाबी के घरमें । उसने तोते की एक बात सिखा रखा था। "इसमें क्या शक ? और कोई बात बोलना न जानता था। कोई ब्राह्म ब्राया। तोता जरा रंगका भी सुन्दर था। बाहण ने मालिकसे पृद्धा कि क्या तोता वेच सकते हो ? बोला—हां वेचेंगे। कित नेका दोगे ? यह १०० रू० का मिलेगा छरे तोतेकी कीमत कहीं १०० रू० होती है ? तो वह बोली कि इस तोतेसे पृद्ध लो ना। ब्राह्मण पूछता है कि क्यों तोते, क्या तुम्हारा. मृत्य १००) है ? तो तोता क्या बोला ? इसमें क्या शक ? ब्राहण ने सोचा कि यह तोता तो बड़ा बिद्वान् माल्म होता है। कितनां तर्क पृर्ण उत्तर इस तोते ने दिया। वह १००) में क्रीद्कर अपने घर ले आया। अच्छे पिजड़ेमें रखा दिया, दूध रोटी खिलाया।

दा एक दिन बाद बाह ए अपनी राम एक लेकर उसे सुनांने लगा।
रामका चरित्र बोला। क्यों नोते रही बान है ना, तो तोना क्या बोला ?
इसमें क्या शक ? उसने सोचा कि यह नो इम्से भी अधिक विद्वान है।
सो जरा चारित्रकी चर्चा करने लगा। क्यों यह ठीक है ना ? तोता बोला
इसमें क्या शक ? सोचा कि यह तो इससे भी अधिक विद्वान है। सो
इसस्वक्ष्मकी चर्चा करने लगा कि यह ब्रह्म अख्युक, अहेतुक अधिकारी है,
क्यों यह ठीक है ना, तो बोला—इसमें क्या शक ? अब तो ब्राह्मणको
शक हो गया। वह पूछता है कि हे तोते! मेरे १००) क्या पानीमें चले
गए श तो बोला—इसमें क्या शक ? एक ही रटंत थी उसकी।

हितरूप परिण्यमनेसे लाभ नो भैया ! हमारी शुद्धश्वह्न पर्चा करनेकी रटंत बन जाय, अभ्यास बन जाय, तो उससे द्वाम नहीं यनता है। किन्तु जेसां हम समसते हैं उस अनुकूज अपने अन्तरका भाय वनाएँ, उप प्रकारका कुछ परिण्यमन करें तो उपसे लाभ मिन्नेगा। जिनेश्वर भगवानने अन्य पर्धानें जो आत्मीयताका लगावरूप परिण्यम होता है उसे छुड़ाया है। जहां यह उपदेश दिया जाता कि परका बिहुकुल लगाव छोड़ो, उसका अर्थ यह हुआ कि सर्व व्यवहार प्रवृत्तियां हुट गई। तो जहां अन्तरसे आश्रय छुट जाता है वहां अन्तरसे शुद्ध व्यवहार रहता है, जाननह्म व्यवहार गहता है। मन, वचन, कायकी किया हम व्यवहार नहीं रहना है। इस कारण अपने शुद्ध झायकस्वरूप आत्मामें श्विरता रखो—ऐसे शुद्ध पत्माक प्रहणका उपदेश दिया है।

स्वाबीन उपाय न किये जानेका आर्चर्य - यहां आचार्य देव यह आर्चर्य कर रहे हैं कि जहां अपने आर्ध्य भगवंतोंने यह उपदेश दिया है, अध्यवसानको छोड़ नेको वात कही है तो ये जगतक जीव इस अध्यव-सानको छोड़कर क्यों आत्मस्वरूपमें स्थिग नहीं होते हैं ? हम जाते हैं मदिरमें और भगवानसे बड़ा अनुराग दिखाते जाते हैं कि भगवानक नाम की मूर्ति जो अचेतन है। जो वोलगी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई भक्त वहुत भू खे हों तो उन्हें खिला भी दें, ऐसे भगवानके अमन्द अनुरागमें आकर जिनकी मृतिनो हेय पूजते हैं और सिर रगड़ते हैं, पर भगवान का एक उपदेश या तो जानते नहीं और जानते भी हैं कि सर्व प्रकारके प्रका आश्रय छोड़ो यह प्रभुका आदेश है और विनित्यों एढ़ भी जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर होनेका यत्न नहीं करते।

भावशून्य रटंत— भैया! कहो वही पढ़ते रहें— 'श्रातमके श्रहित विपय कपाय, इनमं मेरी परिग्रति न जाय' श्रीर कहो गुस्सा भी होते रहें। यह सब रटंत है। रट लेने से ही कार्य नहीं निकलता किन्तु श्रपने श्रापके उस प्रकारके परिग्राम बनानेसे कार्य निकलता है। सो भगवान का यह उपदेश समम्कर कि सर्व परपदार्थों का श्राश्रय तजना है। परका श्राश्रय तजें श्रीर श्रपने श्रात्मस्वरूपमें स्थिर हों, यह मात्र उत्कृष्ट कर्तव्य हमारे इस जीवनमें है। पर का संग्रह विग्रह करके, संचय करके, देख देख कर क्या करोगे?

असारके अर्थ अम— भैया! 'जब होटे हैं तब यह इच्छा होती है कि हम खेलें। खेलने से जब पेट भर गया, छुछ और बड़े हो गए तो यह इच्छा हुई कि पदें। पदने से पेट भर गया तो यह इच्छा होती है कि उपाधि निले। उपाधि मिल गई, उपाधिसे छक गया तो इच्छा होती है कि घर बसायें, घन बढ़ायें। घन बढ़ गया। अब क्या करका है ? क्या होगा अब ? घन रखनेकी चिंता करेंगे। कहां घन रखना है ? इस चिंतामें जीवन खोया, फिर क्या होगा ? शरीर तो समयके अनुसार बदलता ही रहता है ना, सो अब बूढ़े होने पर अगर अपने पढ़ते छुछ पैसा दबा है तो लोग खुशामद करेंगे, सेवा करेंगे या जहर आदि खिलाकर मार देंगे। जल्दी मरे तो रकम मिले। बूढ़े हो गए, मान लो किसीके मारे न मरे तो स्वयं आयुका क्षय हो जायेगा। तो मर कर चले गए, साराका सारा ठाठ यहाँ पढ़ा रह गया। क्या होगा इन समागमोंसे, जिन समागमोंमें इतनी रुचि रखते हैं, घुनि बनाते हैं कि भगवानका उपदेश हृदयमें प्रवेश नहीं करता।

स्वभावाश्रयकी शिक्षा— भाई! समस्त परपदार्थोका आश्रय आत्माके श्रहितके लिए हैं—ऐसा जानकर परके आश्रयकी भावना हटे अपने आप जो सहज सत्त्वके कारण शुद्ध आत्मा है उस आत्माका आश्रय लें। अपने आपके स्वभावका आश्रय लेनेसे मोक्ष मार्ग मिलता है। दूसरे का आश्रय तकना यह हमारे मार्गका रोधक है। सो यह शुद्ध झानधन को खनन्त महिमारूप है उसमें अपने आपको रखना चाहिए, इसमें धृत्ति बांबना चाहिए। इस तरह इन १४ गाथावाँ में यह वर्णन किया गया है कि भाई तुम परके विकल्पको तजो। तुम्हारा यह विकल्प मिथ्या है। जैसी तुम्हारे विकल्पमें वात आयी वैसी वात परमें नहीं होती है, ऐसा जानकर परका विकल्प छोड़ो, अपने स्वमावका आश्रय करो।

स्वभावाश्रयका प्रताप — निज स्वभावके आश्रद से ही अपना हित प्रकृट होगा। हितरूप तो श्रव भी हम हैं। शिवस्वरूप तो श्रव भी हम हैं। स्त्रभाव कहां जायेगा ? स्वरूप तो वहीका वही है। केवल स्वरूपकी ओर दृष्टि करना है और ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि करना है कि स्सका श्रनुभवन हो जाय फिर ये समस्त वाह्य विषय नीरस लगने लगेंगे और इसके नीरस लगनेके कारण आस्मस्वरूपमें स्थिरता बढ़ेगी श्रीर इस आस्मस्वरूपकी रियरताके प्रतापसे समस्त संबट और वंघन दूर हो लायेंगे, इसलिए सर्व यत्त करके एक श्रात्मकानका स्वाम करो।

एवं ववहारण्य्रो पिडिसिद्धो जाण णिच्छयण्येण । णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥२७२॥

श्राम्य सानके त्यागका तात्पर्य पराश्रयताका त्याग- अध्यवसान जितने हैं वे सब प्रतिपेवके योग्य हैं। इसका श्रयं यह हुआ कि परपदार्थों का आश्रय करना ही प्रतिपेवके योग्य हैं। अध्यवसान होते हैं रागृहें प मोहसे। राग जितने होते हैं वे किसी परपदार्थका विचार करके होते हैं। तो यह वतलावों कि राग त्याच्य है या नहीं ? त्याच्य हैं। राग होता है परका आश्रय करके तो परका आश्रय करना त्याच्य हुआ। या नहीं ? त्याच्य हुआ। इसिलिये अध्यवसानका निषेध बतावर परके आश्रयका त्याग कराया गया है। चाहे यह कहो कि परके आश्रयका त्याग वताया, चाहे यह कहो कि परके आश्रयका त्याग वताया, चाहे यह कहो कि परके आश्रयका त्याग वताया, चाहे यह कहो कि ज्यवहारनयका त्याग वताया मोक्षमार्गमें वढ़ने वाले पुरुषोंको जिन्हें कि निरुच्यनयका पता है और जो अपने आत्माके स्वभावमें स्थित हो सकते हैं उनके लिए निरुच्यनयका आलम्बन कहा है और उस निरुच्यनयके द्वारा ज्यवहारनय प्रतिसिद्ध किया गया है। जो निरुच्यनयका आश्रय करते हैं वे मुनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं।

निश्चयनयके आलम्बनकी स्थिति— निश्चयनय और व्यवहारनय में जिस समय जिस चीजका गीत गाया जाता है उस समय उसका ही गाया जाता है। व्यवहारनय है भी इसमें कई प्रकरण हैं, वहां व्यवहारनय की यात कही है। यह गाथा निरचयनय के प्रकरणकी है, ऐसी पूरी हिन्मत करके एक निरचयका ही ज्याल रखकर हुसे सुनना है। व्यवहारका विरोध करके करने की मंसा हो तो यह विषय फिट न वठेगा। व्यवहारका विरोध करके निरचयका आलम्बन करना योग्य नहीं है। पर व्यवहारनयका विरोध न करके निरचयनयका आलम्बन करके मोहको दूर करके विकारोंसे परे होने का मार्ग आलम्बनक योग्य है।

धारमाश्रितता होनेमें अध्यवसानका त्याग— निर्चयनय आत्मा-शिन हैं, जो स्वाधीन हो वह तो है निर्चयनयका विषय और जो किसी परके आक्रम्यन वाला हो तो उसे कहते हैं व्यवहारनयका विषय। तो निर्चयनयका विषय क्या हुआ ? यहां जो अपने आपके आयश है। केवल अपने आपके आत्माका लक्ष्य करके जो भाव होता है वह तो है निरचयनय और आत्माको छोड़कर परवस्तुका आश्रय करके, ख्याल करके जो भाव होता है वह है व्यवहारनय। तो जहां यह उपदेश किया। गया है कि रागा-दिक्रमावांको छोड़ो तो उसका मतलव यह हुआ कि परवस्तुका ध्यान छोड़े। परवस्तुका जहां व्यान छूटा तो उसका अर्थ यह हुआ कि वेवल अपने आपके आत्माका सहारा लिया।

श्रात्माका कर्त्त — यह धारमा केवल ज्ञान ही कर सकता है। इसके वसका धोर इस मन, वचन, कायका व्यापार नहीं है। श्रात्मा इन्द्रा करता है। इस इच्झांक निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका योग होता है धार श्रात्मप्रदेशके परिस्पन्दसे शरीरकी हवा चलती है श्रीर शरीरकी वायु के चलने से शरीरके श्रं चलते हैं श्रीर उन श्रंगोंके चलने के वाद बाध वस्तुवोंके निमित्तनीमित्तिक सम्बन्धसे छुद्ध पिर्णमन होता है; व्यवहारमें जिसे कहते हैं कि मैंने किया। मूलमें देखो तो मैंने वेचल परिणाम किया। परिणामोंके श्रतिरिक्त श्रीर में छुद्ध नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार अपने श्रापको यह देखना कि में परमायसे कर क्या सकता हूं। इस प्रकार अपने श्रापको यह देखना कि में परमायसे कर क्या सकता हूं। इस प्रकार अपने श्रापको यह देखना कि में परमायसे कर क्या सकता हूं। इस प्रकार करना व्यायक्रियसे है, सो बह निश्चयनयका विषय है।

प्रकरणकी दृष्टिका आदर — निश्चयनय आसाश्रित होता है। निश्चयनयके द्वारा पराश्रित समस्त श्रव्यवसान छुटाये गरे हैं, क्योंकि जितने पराश्रित मान हैं वे बंधके कारण हैं। सो मुमुक्षुवोंको श्रव्यवसान कां, रागादिकका त्याग कराने वाले निश्चयनयने निश्चयसे व्यवहारनथका है। इसलिए

केवल निश्चयकी ही दृष्टि चनाकर इसकी सुनना चाहिए! व्यवहारका निपेध निश्चयनयके द्वारा होता है पर व्यवहारनय न हो यह बात नहीं है। जैसे मंदिरमें लड़े होकर विवाहके गीत कोई गाये तो फिट नहीं चेठता। इसी प्रकार निश्चयनयके निपयका जहां प्रतिपादन हो छीर व्यवहारनयकी चातको मनमें रखे तो फिट नहीं चेठता है। व्यवहारनयकी प्रकरणमें व्यवहारनयकी सममना छौर निश्चयनयके प्रकरणमें निश्चयनयकी सममना।

राग त्यागके उपदेशका निष्कर्ष पराश्रयताका त्याग — इन्हां भाचार्य संतोंका यह उपदेश है कि राग मत करो तो राग न करनेका धर्य क्या निकला ? राग होता है परपदार्थांका आश्रय करके। किसी न किसी परपदार्थको अपने उपयोगमें रखे तो राग हो सकता है। राग मत करो ऐसा कहनेका अर्थ यह हुआ कि किसी भी परपदार्थका आलम्बन मत करो और व्यवहारनयसे जितना होता है वह पराश्रित होता है। जब परका आश्रय छूटनेकी वात कहते हैं तो उस स्थितिमें यह बात आ गयी कि व्यवहारनय समस्त प्रतिपेध है क्योंकि व्यवहारनय समस्त प्रतिपेध्य है क्योंकि व्यवहारनय समस्त प्रतिपेध्य है क्योंकि व्यवहारनय होनेकी वात कही जा रही है।

श्रात्मीन्मुखताका संतोप— देखो जब हम मंदिरमें प्रभुकी भिक्त करते हैं तो व्यवहार ही तो वहां कर रहे हैं। पूजन पढ़ते हैं, बोलते हैं, करते हैं, करना चाहिए इस पद्वीमें मगर अपने दिलसे बनाबों कि पूज़ों के समयमें भगवानको भिक्त करते करते अपने आत्माकी मी दृष्टि कुछ न कुछ कर रहे हैं कि नहीं ? कर रहे हैं। तो जो आत्माकी दृष्टि हुआ करती है वह तो हुआ निश्चयनयका विषय और जो भगवानके गुणोंका अनुराग वढ़ता है वह हैं व्यवहारनय का विषय। कहीं निश्चयका आलम्बन कम है और व्यवहारनयका अधिक है और कहीं व्यवहारनयका आलम्बन कम है और निश्चयनयका अधिक है। सो यह योग्यताके भेदसे भेद है।

पदानुसार आलम्ब गृहस्थननोंको न्यवहारका आलम्बन अधिक हैं निश्चयका आलम्बन कम है। पर ज्ञानीजनोंकी दृष्टि निश्चयकी ओर रहती है। जो साधुसंतजन हैं वे निष्परिमह, निष्कषास पुरुष हैं, उनके निश्चयका आलम्बन अधिक होता है और न्यवहारन का आलम्बन कम होता है। तो यह अपनी अपनी पद्वीके अनुसार है। पर तत्त्वकी निरख तो सबकी एक समान होती है। साधुजन जानते हैं कि केबल आस्मस्वमाव के आश्रयसे ही मुक्ति होती है और गृहस्थजन भी आनते हैं कि केवल

धात्मस्यभावके घाष्ट्रयसे ही कुकि होती है। पर गृहस्यजनींका वातावरण पूर्णि घरमें रहनेका है, परिवारके बीचका है, नाना भंभटोंका है, धनीपान्जन करना होते हैं, भोजन आदिक आरम्म होते हैं, तो गृहस्थावस्थामें घपयोग उल्फनेक पचासों साधन हैं। गृहस्थावस्थामें ऐसा उपयोग डोलने की स्थितिक बीचमें बसने वाले गृहस्थ एकदम निश्चयनयका या शुद्धका धाष्ट्रय फरते रहें, ऐसी बात उनके सुगमतया हो नहीं पाती। इस कारण ज्यवहारनयका आलम्बन है।

नत्त्वदर्शकके व्यवहारकी साधकता— गृहस्थजनोंके स्वाच्याय, पूजन सत्संग, द्यादान, परोपकार ये सब आलम्बन हैं, पर ज्ञानी जीव अन्तरमें यह समकता है कि जो निज है, शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है, इस शुद्ध ज्ञायक-स्वरूपका ध्यान ही परम ध्यान है और उस ध्यानसे निर्वाण है। जो व्यात्माशित भावोंमें रहता है वह ही मुक्त होता है। आत्माशित भाव है निर्वयन्त्रयका विषय। जो निरचयनयका आश्रय करता है वह ही मुक्त होता है। व्यवहारतय पराश्रित भाव है। अभव्य जीव व्यवहारनयका एकांतसे अवलम्बन करता है क्योंकि उसे निर्विकार शुद्ध चैतन्यस्वरूपका परिचय नहीं हुआ है तो पराश्रित व्यवहारनयका एकांतरूपसे वे आलम्बन करते हैं सो वे अभव्यजन मुक्त नहीं हो पाते हैं।

पदानुसार नयांकी प्रयोजकता— इसमें यह जानना है कि पहिली पदवीमें व्यवहारनयका ध्यालम्बन प्रयोजनवान है, उससे कुछ मतलब है पर ऊँने दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभावमें चपयोग जिसका टिक सकता है ऐसे ज्ञानीसंतको पुरुप व्यवहारनय प्रयोजनवान नहीं रहता। जैसे जो सोना धभी मिलन है ध्योर उस मिलन सोनेका ही जिसको परिचय है उसके उपयोगमें यह सब सोना प्रयोजनवान है ध्योर जिसका शुद्ध स्वर्णने परिचय है उसके लिए ध्रशुद्ध स्वर्ण प्रनोजयवान नहीं है। तो जैसे-जैसे ध्रात्माका विकास बढ़ता जाता है वैसे ही बैसे व्यवहारनय छूटता जाता है। निरचयनयका दृढ़ अभ्यास चलता है ख्रीर फिर निरचयनयभी छूट जाता है। व्यवहारनय ख्रीर निरचयनय दोनोंसे परे कार्य समयसारकी ध्रवस्था है।

झनादिकम इस जीवने अनादिसे लेकर अव तक पर परका आश्रय ही तो किया, पर्यायको निरखा, कुटुम्बको देखा, धन बेभव देखा, आहारकी गृद्धि रही, पेड़ भी हो गया तो जड़से तो मिट्टीको अंगेजन ही गृद्धता वहां भी है। लट, केंचुवे, जोक हो गए तो मिट्टी अथवा जो कुछ भी हो, खानेकी गृद्धता उनके भी लगी रहती हैं। देखो तो सब कीड़ों मकौड़ोंका भी उपयोग पर-इपहरए के लिए चल रहा है। इस जीवने अव तक मात्र परकी दृष्टि कर करके अपने आपको विह्वल बनाया है। मैं भी कुछ हूं, स्वतंत्र सत् हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं – इस प्रकारका परिचय इस जीवको प्राप्त नहीं हुआ और अपने आपके एकत्व स्वभावके निश्चयमें न पहुंचने से कर्मबंध, जन्म मरण नाता क्लेशोंका समागम हो रहा है। सो खाश्रित-पने का प्रधिकसे अधिक यत्न होना चाहिए।

विविक्तताकी दृष्टिमें शानित— देखो मैया! श्रभी वाह्य पदार्थोंकी श्रोर दृष्टि हो तो श्राकुलता मच जाती है श्रोर जव विवेक जगा, श्रोर यह ज्ञानमें लिया कि मैं तो केवल श्रकेला ही हूं, में श्रपने स्वरूपचपुष्टयसे सत् हूं, श्रन्य द्रव्योंसे मेरा सन्वन्ध नहीं है, मेरा किसी श्रन्य पर श्रिषकार नहीं है, न मेरा कोई श्रिषकारी है—इस पद्धतिसे श्रपने श्रापको श्रोर श्रिकाधिक यत्न होता है तव शांति मिलती है, शुद्धता प्राप्त होती है।

विभक्तताके निर्ण्यमें विह्नलताका श्रभाव— निरुव्यनयकी पद्धितसे शान्ति मिलती है, यह न्यवहारमें भी हम श्रोर आपको भान होता है। घर में कोई गुजर गया. बड़ा इष्ट पुरुष था, श्रव उसकी बड़ी विह्नलता मच रही है। उसकी विह्नलताको दूर करनेके लिए रिरतेदार लोग उसे मना रहे हैं तो क्या उससे उसकी विह्नलता मिट सकती है ? उसकी विह्नलता तब तक नहीं मिट सकती जब तक उस वियुक्त पुरुषसे विभक्त निज श्रात्मतत्त्वका श्राभास न हो जाय। सब जुदे हैं, सब श्रलग हैं, श्रपने-श्रपने कमों के वश जीव संसारमें श्रमण करते हैं। जन्ममरण तो लगा ही हुआ है। मेरा तो मात्र में ही हूं, मेरा श्रविकार मुक्तपर ही है श्रोर मेरेमें श्रज्ञान हो तो मेरा श्रविकार मुक्त पर भी नहीं रहता है। में सबसे विविक्त केवल ज्ञानमात्र हूं, ऐसा निर्णय जब होता है तब उसके वियोगकी विह्नलता दूर होती है नहीं तो वह परका ही लक्ष्य बना बनाकर दु:ली रहा करता है। यह क्या है ? निश्चयकी ही तो कल्क है।

एकत्वितिश्चयमें शान्ति— इष्टिबियोगके वातावरणके बीच जितना हम अपनेको अकेला तक सकें उतनी तो हमें शांति मिलती है और जितना यह भाव करते हैं कि कोई मेरा इन्ज नहीं है, कोई मुक्ते सुख दुःख नहीं देता। तो इन्ज भी बात परके बारेमें विकल्पमें आए वहां शांति नहीं मिलती है, वहां क्लेश बढ़ते हैं। तो जैसे हम अपनी भिन्नताकी और जायें वैसे ही हमें शांति मिलेगी और जितना परकी और लगेंगे उतनी ही अशांति मिलेगी। इसी प्रकार यद हम परपदार्थों का विकल्प करते रहे तो संसार है और परका आश्रय छोड़कर वेवल निज स्वभावका आश्रय करें तो पुक्ति मागे मानन है।

निश्चयका प्रसाद आत्मदर्शन जेसे हम बाह्य बस्तुरांको जातते हैं उनका स्यरूप निरखते हैं। ऐसा ही किसी प्रकारका कुछ क्या मेरा स्वरूप नहीं हैं ! जैसे वाहरी पदार्थों के स्वरूपको देखनेको कमर कसे रहते हैं इसी तरह अपना भी छुछ स्वरूप है उस स्वरूपको जाननेका यत्न करो। यही तो निश्चयका आश्रय है। अपने स्वरूपका दर्शन करना हो निश्चयनय है और परका आश्रय करके रागभाव बनाना सो ज्यवहार है।

मध्यस्थितिकी उपादेयताकी आपेक्षिकता— जैसे किसीको १०४ हियी वुखार है और रह जाय १०१ हियी तो वह कहता है अब हम अच्छे हैं, हमारी तिबयत अब ठीक है। पर परमार्थसे उसके अभी तीन हियी वुखार है, और जो कुछ भी परिणमन है वह अब भी चल रहा है, लेकिन वड़े वुखारकी स्थिति न रहनेसे १०१ हियीमें वह अपनेको स्वस्थ शांत समभता है। इसी प्रकार पूर्णस्वस्थ अवस्था तो अत्यन्त विकित्त अवस्थ है। शुद्ध केवल ज्ञाता द्रष्टा भाव कम कलंकोंसे रहित आत्माका चित् परिणमन वह ही एक उत्कृष्ट स्वस्थ निरोग अवस्था है, पर वह अवस्था तो अनादिसे है नहीं और रोग अस्वस्थ आदि किन्हीं भी क्योंमें पराश्वितताकी वेदना अनादिकालसे लग रही है तो ऐसी स्थियमें शुम व्यवहारनयके प्रवर्तक छशुभोपयोगकी वड़ी वेदनाएँ दूर होती हैं और शांति मिलतो है।

कत्याणार्थिका लक्ष्य शुद्धो रयोग — श्रच्छा बतावो भगवानकी भिक्त हुए कुछ शांति मिलती है या नहीं मिलती है ! मिलती है, पर पूर्णस्वस्थ जो झ स्था है श्रात्माके शुद्ध ज्ञाता द्रष्टाकी स्थिति वह नहीं है पर अशुभोपयोगकी वेदना न रहनेके कारण शुभोपयोगकी स्थितिको उपादेय कहा है। पर वस्तुतः शुभोपयोगमें भी पूर्ण स्वच्छ निर्विकार दशा नहीं है। इस कारण उससे भी श्रोर परे रहकर अपने आत्माकी ओर श्रात्म का उपदेश है। इस प्रकार यह जीव निश्चयनयका आश्रय करके निर्वाण को प्राप्त करता है। जब आत्मच्यान होता है, केवल ज्ञानस्वरूप ही उपयोग में दृष्ट होता है तब उसे शांति प्राप्त होती है।

वन्ध और मोक्षकी मूल कुछी — भैया ! गत गायावों में यह प्रकरण चल रहा था कि मैं जिलाता हूं, मारता हूं, दुःखी, सुखी करता हूं, ऐसा जो लगाव है, राग है, अध्यवसान है वे सबके सब बंधके कारण हैं। और मोक्षका कारण तो अपने ज्ञायक खरूपको, अपने स्वभावको जैसा कि वह अपने आपकी सचाके कारण है उस रूपमें निरखना और 'मैं यह हूं' ऐसा दर्शन करने के कारण जो परका आश्रय दूटता है और आत्माका आश्रय होता है यह है मोक्षका कारण। ऐसा जातकर हे मुनिजनों! निश्चयनयमें लीन होकर निर्वाणको प्राप्त करो। शुद्ध आत्मद्रव्यका दर्शन करना सो निश्चयका आलम्बन है और अपने आपने सत्ते अर्थात् किन्हीं पर सत्का आश्रय करके भाव वनाना सो व्यवहारनय है।

निश्चयनयके आश्रयकी प्रेरणा— अथवा व्यवहारों में इतना अन्तर है कि जिस आश्रयसे अशुभोपयोग वनता है वह व्यवहार तो सर्वथा त्याच्य है और देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धान करके जो शुभोपयोग वनता है वह अशुभोपयोगके त्यागके कारण तो उपादेय हैं किन्तु इससे और अ में में हम बढ़ते हैं उस दृष्टिकी अपेक्षा यह व्यवहार भी त्याच्य है। याँ इस प्रकरणमें निश्चयनयके आश्रयकी आचार्यदेवने प्रेरणा की हैं और व्यवहार नयको यद्यपि सविकल्प अवस्थामें प्रयोजनवश वताया है, उपदेश किया है, तो भी विशुद्ध ज्ञानदर्शनकी स्थितिके लिए उसका भी अनाश्रय कहा है।

इस प्रकरण को सुनकर फिर शंका होती है कि भन्यजन किस तरह व्यवहारनयका आश्रय करते हैं जिससे कि उनका निर्वाण नहीं होता? इसके उत्तरमें श्रव श्रगली गाथा कहेंगे।

वद्समिद्रिगुत्तीस्रो सीलतवं जिल्वरेहिं पर्लतं। कुन्वंतीवि स्रभन्वो स्ररणाणी मिन्हिंदिही दु ॥२७३॥

श्रभन्यमें भी केवलज्ञान राक्तिका सद्भाव — श्रभन्य जीव न्यवहार चारित्रका पालन करता तो है परन्तु उसे सत्य, दर्शन श्रोर ज्ञान नहीं हैं इसीलिए वह मिथ्यादिष्ट रहता है। श्रभन्य जीव उसे कहते हैं कि जिसके मोक्ष जानेकी राक्तिकी न्यक्ति कभी हो नहीं सकती। जितने भी जीव हैं उन सबमें केवलज्ञानकी राक्ति हैं। श्रभन्य है उसमें भी केवलज्ञानकी राक्ति है। यदि केवलज्ञानकी राक्ति न हो तो उनके केवल ज्ञानावरण क्यों होना चाहिये ? नहीं होना चाहिए न।

अभव्यमें भी केवलज्ञानशिक्तका सद्भाव— अभव्य जीव व्यवहार चारित्रका पालन करता तो है परन्तु उसे सत्य दर्शन और ज्ञान नहीं है इसीलिए वह मिथ्यादिष्ट रहता है। अभव्य जीव उसे कहते हैं कि जिसके मोक्ष जानेकी शिक्तकी व्यक्ति कभी हो नहीं सकती। जितने भी जीव हैं उन सबमें केवलज्ञानकी शिक्त है, अभव्य है उसमें भी केवलज्ञानकी शिक्त है। यदि केवलज्ञान की शिक्त नहीं तो उनके केवल ज्ञानावरण क्यों होना चाहिए १ नहीं होना चाहिए न। केवल ज्ञानावरण उसे कहते हैं जो केवलज्ञानके न होनेमें निमित्त वने। देवल ज्ञानावरण माननेकी क्या जरूरत है ? अभव्य जीवों सम्यग्दर्शनकी शक्ति नहीं है तो मनःपर्यय-ज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण या कह लो कि अवधिज्ञान कुमति रूप भी हो तो मनःपर्यय ज्ञानावरण कैसे माना जा स्वगा और दर्शन मोहनीदके कर्मकी क्या आवश्यकता है इत्यादि । जैसे पुद्गल हैं, इनके कभी सम्य-ग्दर्शन नहीं होता। तो इस पर तो कर्म नहीं लदा है।

स्वभव्यके धातमाका स्वरूप— स्रभव्य जीवोंके सुभावकृति को होतृ कर जो स्रत्यन्त सुभ है स्राहारक राश्चर स्राहारक स्रङ्गोपाङ्ग स्रोर तीर्थंकर प्रकृति इनको होड़कर व सम्यक् किता, सम्यक् मिथ्यान्व इनको ह्योड़कर वाकी सभी कर्मप्रकृतियां तो लगी हुई हैं। सो इससे भी क्या सिद्ध होता है ? तो स्रभव्य जीवोंमें भी वैसा ही स्वरूप है जैसा भव्य जीवका छोर सिद्ध प्रभुका है। पर स्रभव्य जीवके सुद्ध परिस्मान होने ही राक्ति विकत्त भी त्रियां हैं सदमे पुर पदा करने की राक्ति नहीं है। जैसे जित्नी भी त्रियां हैं सदमे पुर पदा करने की राक्ति है स्रोर जिसे वांम कहते हैं उसमें भी पुत्र पदा दरने की शिक्त है स्रम्यथा वह स्त्री नहीं कहला सकनी। पर पुत्रोत्पित्त शिक्त व्यक्त होने की उसके स्नन्दर योग्यता नहीं है। तो यों स्रभव्य की शिक्त विकत्त हो है स्रोर मिथ्याद्द है। इसका चारित्र, व्यवहारचारित्र, स्रव्यन्त व्यवहार हि स्रोर सम्यक्तको न स्त्रा हुस्रा उसका स्राचरण है। उसको स्रपने स्वरूपका स्रत्यक्तका न स्त्रा हुस्रा उसका स्राचरण है। उसको स्रपने स्वरूपका स्रत्यक्तका परिचय नहीं है।

हात्मानुभवद्या सामर्थ — भैया! श्रात्माके अनुभवनकी बढ़ी
महिमा है। इसके प्रसादसे तुपमापिभनवत् हाता भी मुक्त हो जाते हैं
श्रीर इसके श्रमावमें श्रागमधर भी मुक्त नहीं हो सकते। ११ श्रंग ६ पूर्वका
धारी श्रमव्यजीव हो सकता है श्रीर ६ पूर्वोका धारी जो होगा उसका
हानप्रवाद पूर्ण श्रभ्यस्त हो जाता है। श्रात्माके सम्बन्ध में जितना कुछ साहित्य है, ज्ञान है, विज्ञान है वह सब पूराका पूरा ज्ञात
है तथा कल्याण्युद्धिसे चारित्र । पालन रहता है। दुनियामें श्रपनी इक्त
बताने के लिए या श्रपनी पूज्यता मान्यता कराने के लिए वह चारित्र
पालता हो, ऐसा नहीं है। चारित्रका वह कल्याण्य बुद्धिसे करना चाहता
है। इतने पर भी श्रमव्य जीवोंके सम्यक्त्य सहित ज्ञान न होने के कारण
वह श्रमानी है और मिथ्यादृष्टि है।

अभव्यत्व माव — भैया ! जो जैसा है उसको वैसा भगवंतने बताया है। किसी ने अपनी ओरसे इन जीवोंको छांड़ रखा हो या किसीने ऐस कर रखा हो उसे भव्य कहा हो, ऐसा नहीं है किन्तु जो कभी मोक्ष न जा सकेगा और जिसके सम्यक्त्व प्रकट करनेकी योग्यता ही न हो सवेगी ऐसी पर्याय वाले जीवोंको अभव्य कहा है और ऐसा होता है, निमित्त भी बहुत जुटते हैं अभव्यजीवोंको। इससे बढ़कर और क्या निमित्त होगा कि—११ अंग ६ पूर्वोंका जिनसूत्र पूर्ण विदित वाहा होना है। सम्यक्त्वका कारण नियमसारमें जिनसूत्र बताया है। वह ११ अंग ६ पूर्व तक अधिकार पूर्ण ज्ञान रहता है। ११ अंग ६ पूर्वोंका ज्ञान कम ज्ञान नहीं होता है, पर अभव्यको स्वक्तपका परिचय नहीं हो पाता। कहां उलमा है १ कैसी उलमन है कि कल्याण बुद्धि भी है, मित्र और रातुमें समान बुद्धि भी है। कोई चाहे गाली है तो उसमें भी क्षोम नहीं लाता। प्रशंसा और निन्दा उसको समान हैं, धन और कांच बरावर हैं, फिर भी अपने परिग्मनमें ऐसी कर्व स्व बुद्धि अटकी है कि वह अनुभव नहीं कर सकता।

श्रमन्यकी पर्यायद्यद्धता— शोल, तप, गुप्ति, समिति, श्राहंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य परिष्रह त्याग श्रादि सभी व्रतांको श्रमन्य जीव धारण करता है। इतने पर भी निरचयचारित्रके कारणभून जो ज्ञान श्रीर श्रदा र है वह इसके नहीं है। इसी कारण यह जीव श्रज्ञानी श्रीर मिथ्यादृष्टि है। देखो श्रात्माको नैसर्गिक महिमा कि गाय, वेल, घोड़ा, पश्ली कहीं चंठा हो, मुँह चलाता हुआ भी हो, कहो सम्यक्त्वकी मलक पा जाय श्रीर श्रभन्य जीव दुर्घर तपस्या करता हुआ भी, तपका निर्वाध पालन करता हुआ भी सम्यक्त्व को नहीं पाता। सरलता बनानेसे नहीं होनी, स्वाधीनता तैयारी से याने बनावटसे क्या होगी ? पुरुपार्थ सब करते हैं पर जिसको निसर्गतः होना है सो होता हैं।

पर्यायकी घटक इस प्रकरणमें इस वातको बतानेका प्रयोजन यह है कि धमन्य जीव परका आश्रय नहीं छोड़ते अर्थात् न्यवहारनयके एकांतकी पकड़ रखते हैं, उन अन्यवसानोंका प्रतिकार नहीं करते हैं। इस कारण यह जीव अज्ञानी हैं, मोक्षका पात्र नहीं होता। इस धमन्य जीवके जो इतनी वड़ी समता प्रकट हुई है कि कोल्ह्रमें पिल जाने पर भी शत्रु पर द्वेष नहीं करता ऐसी अन्तरमें कल्याणवुद्ध जगी है। फिर भी इस जीवके ऐसी पर्यायकी घटक हैं पर तत्त्वका आश्रय करने की प्रकृति है कि यह जीव निश्चय चारित्रसे शून्य रहता है, अज्ञानी मिथ्याइण्टि रहता है। कितनी कषाय मंद है कि शत्रुको शत्रु नहीं मानता, अन्तरमें कोघका प्रसंग नहीं होता और मिथ्यात्व भी मंद है, वह देव, शास्त्र, गुरुकी उपासनामें रहता है धमन्यमिष्टवाहण्टि जीव भी, परंतु देव शास्त्र गुरुमें समें क्या है ? ऐसा ममें भूत सहजस्वरूपका परिचय नहीं हो पाता।

भावपरिण्यनमें श्रटक श्रभन्यमुनि भी कुरैव, बुशारत्र, कुगुरुकी सेवा नहीं करते, रेम मूल गुणों में भी श्रितचार नहीं करते, भले ही वे सम्यक्त्व सिहत नहीं हैं पर प्रवृत्तिमें जो कुछ करना चाहिए वे स्व करते हैं। झान उनका ११ श्रम ६ पूर्व तकका हो जाता है। समतापरिणाम भी उसके महान होता है, फिर भी उन सूक्ष्म परिण्यनों में श्रटक जाने रूप भीने पहें को तोड़कर कुछ श्रम्तरमें प्रवेश नहीं कर पाता। उसका श्रीर विश्लेरण किया नहीं जा सकता, पर यह कैसे हो गया कि उसे श्रपने किसी सूक्ष्म परिण्यनमें श्रटक है। जो केवल निश्चयका एकांत कर रहे हैं या जो केवल व्यवहारका एकांत कर रहे हैं वे श्रमव्य हों, ऐसा नहीं है। भव्य भी मिथ्याद्दाच्ट होते हैं। यहां यह वत्त्वा रहे हैं कि अपने सहज-स्वरूपका परिचय न हो सकनेके कारण श्रमव्य जीव ईमानदारी सहित कल्याण बुद्धिसे ऐसे चारित्रको श्रंगीकार करते हैं तिस पर भी पर्यायकी श्रटक न छूट सकनेसे वह मोक्षका पात्र नहीं होता।

भव्यजीवों की बहुलता— अभव्य जीव जगतमें बहुत कम हैं। हैं
तो अनन्त, पर भव्य जीवों के अनन्तवे भाग प्रमाण हैं और यों समिमिये
कि क्या लाखों जीवों में एक जीव अभव्य होगा ? इतनी भी संख्या नहीं
वैठता। तो क्या करोड़ में एक अभव्य होगा ? इतना भी अनुपात नहीं
वैठता। तो क्या शंख महाशंखमें एक अभव्य होगा ? इतना भी अनुपात नहीं वैठता। अनन्त जीवों में एक अभव्य होगा। अभव्य जीव भव्य जीवके
अनन्तमाग प्रमाण हैं। भव्य भी मिथ्याहिष्ट होते हैं। वर्तमानमें इसके
मिथ्याहिष्टत्व है। जिसको वस्तुस्वकृपका यथार्थ परिचय नहीं है, चाहे
वह किसी एकांतके आश्यका हो मिथ्याहिष्ट है। वस्तु अनेकांतास्मक है।
आत्मदर्शनकी स्थितियों में यह जीव पिक्त अनेकांतका निर्णय करता है
और उसके चारित्रका यह यत्न होता है कि वह व्यवहारनयका आलम्बन
कम करे और निरचयनयका आलम्बन अधिक करे। यह स्थित उसकी
बढ़ती रहती है।

पदवीके अनुसार नयावलम्बन — भैया ! जिस पदवीमें व्यवहारनय का आलम्बन प्रयोजनवान है वहां व्यवहारका आलम्बन अधिक है, निश्चयका आलम्बन कम है, पर जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे अंतरह और बाह्य परिस्थिति निमल होती जाती है, व्यवहारका आलम्बन कम होता है, निश्चयका आलम्बन अधिक होता है और कोई ऐसी स्थिति अंतमें होती है कि पदार्थों के नाते तो निश्चय व्यवहारासकता रहती है सो तो सत्य ही है, पर उपयोगके नाते व्यवहारनयका आलम्बन छूट जाता हैं और निश्चयनयका आलम्बन रहता है। फिर कुछ समय वाद उपयोगके नाते निश्चयका आलम्बन छूट जाता है और सर्व विकल्पांसे परे होकर वह अपने आपमें एक शुद्धपरिशामन से ही अपने आपसे परिशामता रहता।

शुभोषयोग और शुद्धोषयोगका आलम्बन गृहस्थलनां की परिस्थितियं व्यवहारत्मयका आलम्बन प्रयोद्धन्यान अधिक है। पर निरचयका
परिचय हो नहीं करें और वस्तुका सहज स्वकृष क्या है ? इमका ज्ञान ही
नहीं करना चाहें तो यह उनकी एक शुटि है। तो देखिए जिसके अशुभोष
योगकी स्थितियां अधिक हैं ऐसे जीवांको अशुभोषयोग काटने के लिए
शुभोषयोगका शालम्बन बताया है। पर मोक्षक अर्थी पुरुषों को शुभोषयोग
में रहकर भी शुद्धोषयोगकी जानकारी रहना आवश्यक बताया है। इस
प्रकर्णों यह कहा जा रहा है कि सभी कहते हैं कि गागहेप हो हो। रागहोप होता है परका आश्रय करके। तो उसका अर्थ यह हुआ कि परका
आश्रय छोड़ो और जहां परका आश्रय छटता है वहां रहता है आत्माका
आश्रय। तो इसका अर्थ यह है कि अपने स्वकृषका आश्रय करो। काम तो
यह एक ही है। अब जैसी जैसी पदवी में, जैसी-जैसी परिस्थिति में जैसा
जो छह करते बने सो करो, पर दिट रखी अपने शुद्ध आरमाकी।

श्रमव्य जीव शील, तप, अन, सिमित गुप्तियोंका पालन करता हुआ भी श्रहानी बताया गया है। ऐसी बात सुनकर एक जिज्ञासु प्रश्न करता है कि चलो तपस्या करते हुए भी श्रहानी है वह, तो रहो, किन्तु किसी-किसी श्रभव्य जीवके तो ११ श्रंगींका ज्ञान पाया जाता है, फिर उसे श्रहानी क्यों कहा १ इसके उत्तरमें कहते हैं—

मोक्लं असहहंती अभवियसत्ती दु जो अधीएज। पाठी या करेदि गुणं असहहंतस्स गागं तु॥२७४॥

ज्ञानपाठी अमन्यके भी अज्ञानीपना— जो मोक्षकी अद्धा नहीं करते हैं ऐसे अभन्य जीव जो कुछ भी अध्ययन करते हैं वह पाठ मात्र का अध्ययन है। किन्तु आत्मगुणकी श्रद्धा न करते हुए जो भी अभन्यका अध्ययन है वह लाभ नहीं देता। अपने आपके आत्माका गुण है ज्ञान। ज्ञानका स्वरूप क्या है? उसे इस ज्ञानके स्वरूपका परिचय नहीं होता। यह ज्ञानस्वरूप एक प्रतिभास मात्र है। सर्व पदार्थ इसमें मलक जाते हैं। प्रत्येक पदार्थके जाननके अतिरिक्त अन्य कोई विकर्ण उसमें नहीं पाबा जाता है। ज्ञानका ऐसा उत्कृष्ट निर्लेप प्रतिभासमात्र स्वरूप है और वही में हूं, इस प्रकारका स्व लक्ष्यमें नहीं रहता है और जो कुछ भी उसकी

चतुर.हे., जानकारी है इसमें यह जानता रहता है कि मैं जानता हूं। मैं इत्तर पालन करता हुं, इस प्रकारकी हिष्ट रहती है। इस कारण यह अभव्य जोय अधिक ज्ञान करके भी अज्ञानी है।

हानीकी मैं लिक निर्मेह्ता-- भैया! हानी जीवको इस हानसे भी
मोह नहीं होना। हानी होता हुआ भी हान परिणमनमें वह लगाव नहीं
रखता, तो भने ही अनन्य जीव शास्त्रोंका पाठ पढ़ता है, पर मोक्षतत्त्व
की अद्धान करते हुए अथवा हानका अद्धान न करने वाले इस अभव्य
जीवका वह शास्त्रका पढ़ना लाभदायक नहीं होता। उसके द्वादशांगका
अध्ययन हादशांग तो पूरा नहीं है, ११ अंग और ६ पृवीका उसके यह
अध्ययन प्यति, पृजा, लाभक निभित्त है, अथवा न भी हो ज्याति पूजा
नाभका उद्देश्य, फिर भी जापने जापका जो परिणमन है उस परिणमनमें
आत्माद्वर्पका लगाव है कि यह में हूं। आत्मा मदा किसी एक परिणमन
क्य नहीं है तो न सही पर सदा कालके लिए किसी परिणमनलप रहता है।
पि गमन उसका वस्तुनः है पर परिणमन मात्र तो द्रव्य नहीं है। पर यह
अभव्य जीव अपना जो ऊछ भी परिणमन है उसे उस परिणमनक्तप अपने
आपक्षी प्रतीति है। इस कारण वह जीव अज्ञानी रहता है।

ध्यम्यका उपदेश मार्मिक किन्तु तोना रटंत— क्या आगमधर ध्यम्य जीव उपदेश देत समय यह वात नहीं वनाता होगा कि परिण्यम में ध्रात्मपृद्धि न रखना—कहता होगा। प्रभाव ख्रीर जोरके साथ बताता होगा पर उस ध्यम्यजीवके स्त्रयं ध्यपने परिण्यमनमें ध्रात्मप्रतीति नहीं मिट्नी। जैसे कोई तोता हो—सुवा वचीसीमें बताया है कि वह पढ़ने लगा कि नलनी पर मत बैठना। बैठना तो दाने चुगनेका यद्म न करना। दाने चुगना भी तो उलट न जाना श्रीर उलट जाना तो उसे छोड़कर भाग जाना। इतना उसने सीखा तो केवल सीखा भर है वह मौका पाकर पिजड़ेसे उड़ जाता है श्रीर जाकर उस नलनी पर बैठ जाता है। नलनी पर बैठा हुआ तोता पढ़ता जाता है ध्रीर दाने चुगता जाता है। नलनी पर बैठा हुआ तोता पढ़ता जाता है कि लटक भी जाना तो उसे छोड़कर थाग जाना। पर उस तोतके भागनेकी प्रतीति नहीं है। सो वह उसीमें लटका रहता है। तो इसी प्रकार ध्रमञ्चका भी वह सब झान तोतारटंत है।

अभन्यकं आत्माके साक्षात्कारका अभाव-- अभन्य जीन अधिक ज्ञान भी कर तेते हैं और आत्माके स्वरूपका बड़ा सूक्ष्म वर्णन भी वरते हैं, यह सम विविक्त है। इसके सम्बन्धमें जो विचार वने, जो परिणमन वनें, उन परिणमनोंसे भी विविक्त है, सो ऐसे शुद्ध आत्माकी चर्चा भी की जाती है, पर स्वयंका लक्ष्य परिण्यमसे विविक्त स्वभावकी इतिरूप चर्याका नहीं है, परभावोंसे विविक्त छुद्ध ज्ञान प्रतिभास मात्र अपनेकी लक्ष्यमें नहीं लेता है। इस कारण ज्ञानकी अद्धा न होनेसे, केंवल्यस्य रूपकी प्रतीति न होनेसे इस जीवके ११ श्रंगोंके अध्ययन से भी लाम नहीं है। श्रमच्य जीव प्रथम तो मोश्रकी अद्धा ही नहीं करते हैं, लेकिन लगे हैं जत श्रोर तपमें इससे कोई बढ़ा अद्भुत मुख होता है। मोश्र मिलता है, मात्र इतनी वात मुनकर ज्ञानमें लग गए, तपमें लग गए, पर मोश्र वरूप वया है, किस विविक्त केंवल्य श्रवस्थाका नाम मोश्र है ? इसकी अद्धा नहीं है क्योंकि उन्हें छुद्ध ज्ञानमय श्रात्माका ज्ञान नहीं है। अपने श्रात्माक की प्रतीति नहीं है।

साक्षात् अनुभवकी प्रतीतिका एक दृष्टान्त- लैसे दाहुदली स्वामी की जो अवण वेलगोलमें मृति है, दसां भाइयोंसे सुन लिया और झान भी कर लिया कि पर इतने फिट लम्बे हैं, हाथ इनने फिट लम्बे हैं, मृतिं इनने फिट लम्बे हैं, मृतिं इनने फिट लम्बे हैं, इसके आकार अकारका भी झान कर लिया। तो वह वर्णन इनना कर सकता है जितना कि मृतिंक देखने वाले नहीं कर सकते हैं। जो दशन कर आए हैं उनसे ही पृष्ठ लो कि भाई बतलाबो उनके हाथ की छोटी अंगुली किनने फिट लम्बी हैं? तो यह बात वे नहीं बता सकते दर्शन कर चुकने वाले और एक यहां का रहने वाला, जिसने साहित्यमें लिखा हुआ देख लिया है, पढ़ लिया है, वह बता सकता है कि उनके हाथ इतने लम्बे हैं, पर इनने लम्बे हैं। मले ही वह पुरुष बता दे साहित्यकी जानकारीसे या लोगोंकी बातें सुननेसे, पर वही पुरुष वाहुबलि स्थानिकी मृतिंके साक्षात् दर्शन कर ले अवण वेलगोलमें जाकर, तो जो प्रतीति उसको दर्शनमें होगी वह प्रतीनि उसके उस झानमें नहीं है। इसी तरहसे अभव्य जीवके झान बहुत है, ११ अंगका झान है, कम झान नहीं है, लेकिन उसे आत्मदर्शन न होनेसे सम्यन्झान नहीं होता।

श्रमन्यके श्रुतके श्रव्ययनके लामका श्रलाम— जैसा श्रमन्यज्ञानी लानता है, जैसा वह बताता है तैसा उसको स्वयंका साक्षात्कार नहीं होता, श्रमुमवन नहीं होता। ऐसी बात श्रमन्य भी बोलता है पर उसका श्रमुमव नहीं होता तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप श्रात्मतत्त्वका ज्ञान न होनेसे यह श्रमन्य जीव ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता, उसके ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा नहीं है तो श्रावाराङ्गादि ११ श्रंगहप श्रुतका श्रद्ध्ययन करके भी श्रुतका श्रद्ध्ययन करके भी श्रुतका श्रद्ध्ययन करके ग्री श्रुतका श्रद्ध्ययन करनेक गुण्का श्रमाव होनेसे वह पुरुष ज्ञानी नहीं होता। श्रुतके श्रद्ध्ययन स्वयं था कि सर्व परभावासे, परपदार्थोंसे विविक्त ज्ञान-

प्रकाशात्र अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान कर लेना यह था श्रुतके श्रध्ययनका लाभ किन्तु यह लाम तो दूर हो, यह विविक्त आत्मवस्कुक भेद्कानको श्रद्धा भी नहीं करता, तो श्रुतके अध्ययनसे एसने लाभ क्या निकाला ? भले ही इतना विशाल ज्ञान पाया है, पर श्रपने आपमें वह श्रनुभव नहीं जगा, शांति और संतोप नहीं हुआ तो ज्ञान और श्रद्धानके भावसे वह जीव श्रद्धानों हो है—ऐसा निश्चित होता है।

श्रात्मानुभवकी कल्याणस्वक्षपता— भैया ! वह पुरुष धन्य है, पूज्य है जिसकी शुद्ध भावोंसे अपने श्रापके सहज स्वभावका श्रानुभव हुआ है। श्रात्मानुभवी पुरुष इस जगत्के विजेता होते हैं। शास्त्रोंका श्रम्थयन है उसे पर शास्त्रोंके श्रम्थयनसे लाभ तब है जब शुद्ध श्रात्माका परिज्ञान ही जाय। यह इनके नहीं होता है। यह शुद्ध श्रात्माकी उपलिध तो निर्विकल्प परमसमाधिक द्वारा होती है। शुद्ध श्रात्माका सम्यक्श्रद्धान करना, ज्ञान करना श्रीर ऐसे ही अपने श्रापमें ज्ञानद्वारा श्रनुभवन करना, ऐसी श्रिशति जय तक नहीं प्राप्त होती है तब तक शुद्ध श्रात्माका स्वक्ष्प प्राप्त नहीं होता। श्रम करवाण में कारण श्रद्धान, ज्ञान तथा श्राचरण है। तीनोंमें एक साथ यल चलना है तब कल्याण होता है।

भैया ! केवल वार्ता करनेसे कल्याण नहीं है, किन्तु जिस परमाहम-तत्त्वके सम्बन्धमें हम झान करते हैं, श्रद्धान करते हैं उस ही रूप हम अपने में श्रन्नरसे श्राचरण करने लगें तो इस सम्यक्ष झान श्राचरणकी जो एकता है वही मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है। केवल श्रद्धानसे काम नहीं

चलता, मात्र छाचरणसे भी काम नहीं चलता।

हप्टान्तपूर्वक श्रद्धान, ज्ञान व श्राचरणके त्रितयकी उपयोगिता— जैसे कोई रोगी वैद्यपर श्रद्धान न करे तो प्रथम तो वह दवा लायेगा ही नहीं। यदि संदेह करके लायेगा तो न जाने कैसा श्रलोकिक सम्मन्ध है इस श्रादमाके परिणामोंका श्रीर शरीरके रवास्थ्यका कि वहां उसको लाभ नहीं होता है श्रीर श्रद्धान भी हो जाय कि यह वैद्यराज श्रच्छे हैं और ज्ञान भी हो जाय कि यह दवा इस प्रकार की जायेगी, पर न पिये तो कैसे लाभ होगा श्रीर श्रद्धान भी करे कि ये वैद्य जी श्रच्छे हैं, इनकी दवःसे लाभ होगा पर उसका ज्ञान नहीं है कि किस समय खानी चाहिए, कितनी मात्रामें कीनसी चीज मिलानी चाहिए, तो उससे लाभ नहीं होता है। पर किसीके साथ लगा हुशा है विपरीतक्ष श्रीर किसीके साथ लगा हुशा है यथःर्थक्ष श्रीर कोई जीव ऐसा नहीं है जो श्रद्धान, इान और श्राचरणसे विपरीत हो। इसी प्रकार जिसको मोक्षकी श्रद्धा नहीं है, इान वक्ष्प श्रात्माकी श्रद्धा नहीं है उस जीवको एकादशांगका छान हो जाने पर भी मोश्र नहीं होता

नयोंका प्रयोजन— खुभव्यका कत्यामपरिमाम न होनेमें निम्ति क्या है ? दर्शनमोहनीय धौर चारित्रमोहनीय इतका उपसमक्ष्य खौर क्षयोपसमक्ष्य निमित्त नहीं प्राप्त हुखा। देन्विए—परिपृशं हान वह है कि जहां यह भी विदित होता रहे कि प्रत्येक वन्तु क्यतंत्र है, ख्रयने ही परिणमनसे परिग्रमता है, ख्रयन द्रव्य, क्षेत्र, काल भावका पर में कत्यका भाव है, यह भी विदित हो। यह भी चिदित हो कि में का ख्रयांन ख्यांक्य, ख्रयुद्ध ख्यादान पर-उपाधिका निमित्त पाकर क्षयंन विकारक्षय परिग्रम रहे हैं। कोईसा भी विकार किसी पर-उपाधिका निमित्त पाणे विना नहीं होता। इन दोनों हिण्डयों ख्रारमस्यभावक परिहानकी बात वहीं स्वी है।

हानीके नयोंके प्रयोजनकी एकता— भैया! वहां दो प्रयोजन नहीं हैं। जो जीव ऐसी श्रद्धा करता है कि प्रत्येक पदार्थ अपना र तर राव र हैं और अपने परिणमन स्वभावसे परिणमते हैं उसका भी प्रयोजन स्थारम-स्वभावकी हिण्ट बरना है और जो जन निम्निमुक्त के वर्णन र रते हैं कि जितने भी विकार कर्म हैं वे पर-स्पाधिका निम्न पाकर होते हैं। इसनें भी वही मर्म पड़ा हुआ है। प्रयोजनमें विकार जितने हैं वे उपाधिका निम्न पाकर होते हैं। अतः वे आत्मस्वभाव नहीं है। आत्माका स्वभाव तो केवल एक चतुन्यस्वरूप है। उस व्यवहारके वर्णनमें भी स्वभावकी स्पाधिका यत्न हैं, जिसका प्रयोजन एक हो जाना है वह पुरुप किसी परिज्ञान और यन्तमें थोड़ी भिन्नता भी रखता हो तो भी वह चूँ कि मृल प्रयोजन एक होनेंसे स्व जीवोंमें वात्सत्य और मैत्री रखता है। प्रयोजन एक हुआ। वहां परस्परमें विवाद नहीं होता।

प्रयोजनकी एकतामें कलहके श्रमावका हण्टान्त— घरमें लोग रहते हैं परिवारजन, ४—७ श्रादमी, उन सवका प्रयोजन एक है, घर बसे, घर रहे, कुल चले श्रीर आरामसे जीवन चले। सवका एक उद्देश्य है, इस उद्देश्यका विरोधी उन घर वाजोंमें से कोई नहीं है। तो देलो घरमें छोटी छोटी वातों पर थोड़ी लड़ाई भी हो जाय, कलह भी हो जाय, फिर भी घर में बसते श्रीर मूल प्रयोजनमें कोई वाधा नहीं डालते। तो इसी तरह एक धर्मगृहमें जिनने भी साधमीजन हैं ये सब परिवार हैं। श्रापके ईट वाले मकानमें ४—६ परिवारक लोग होंगे, पर इस धर्ममहलमें बसने वाले हजारों लालों पुरुष, स्त्री, वालक, बालिकाएँ जितने भी हैं रुधमीजन वे सब एक परिवारमें सामिल हैं। इन शाधमीं परिवार सहस्योंका सबदा एक प्रयोजन होता है कि मुक्ते आत्मस्वभावका परिचय करना है। अपने सहजस्बरूपकी प्राप्ति करनी है।

आलम्बनभेद होने पर भी प्रयोजनकी एकतामें यथार्थता— हनके आलम्बनमें भिन्ता होती रहे, यह तो अपनी-अपनी पदवीकी बान है। किसीके व्यवहारनयका आलम्बन अधिक है, निश्चयनयका आलम्बन कम है किन्तु उससे पूछो कि तुम्हारे अंतरंगकी भावना क्या है? तुम क्या चाहते हो? और उसका उत्तर यदि यह मिले कि मुक्ते व वत्य र रूप चाहिए, तो यह ठीक चल रहा है। किसीक व्यवहारनयका आलम्बन कम है, निश्चयनयका आलम्बन अधिक है और उसका भी प्रयोजन आत्मवन भावकी प्राप्ति है, केवत्यकी उपलब्धि है तो वह भी सही है। जिसके मृल प्रयोजनमें वाधा हो उसके निश्चयनयका पालन भी अथथार्थ है और व्यवहारनयका पालन भी अथथार्थ है। प्रयोजन एक होने पर फिर यह व्यवहारनयका पालन भी अथथार्थ है। प्रयोजन एक होने पर फिर यह व्यवहारनय और निश्चयनय ये दोनों कार्यकारी होते हैं।

खमन्यकी निता— खमन्य जीवको ऐसी कौनसी कमी हो गयी कि ११ खंग खाँर ६ पूर्वका ज्ञान भी हो गया, इतने पर भी वह मोक्षको नहीं प्राप्त कर सकता। उसे ज्ञानमय खात्मतत्त्वकी उपलब्धि नहीं होती है। इस खाप सब भी जितने समय मंदिरमें भगवानक दर्शन करते हैं, मृतिके समक्ष ध्यान करते हैं उतने समय तक अपने परिणामों में भगवान कं अनन्त चतुष्टयकी महिमाको जाननेकी परिणति होती हैं खौर आपने मानों १० मिनट तक भक्ति की तो उसके बीचमें कभी कभी अपने खापके उस ज्ञानशिक्तकी प्रतीति भी होती है कि नहीं १ होती है।

भगवानकी विशुद्धमिनत— भगवानकी शुद्ध भनित वह है कि
भगवानके गुगाँका यथार्थ परिज्ञान चले। अनुराग चले, वात्सत्य चले
और क्षण क्षणमें अपने आपके शिन्तकी प्रतीति बढ़ती जाय। मैं प्रभु भी
ऐता हो सकता हूं। ऐसी अपने अन्तरमें प्रतीति भी बढ़ती जाय, वह है
भगवानकी शुद्ध भनित और अपने आपकी प्रतीति बिना जो चलता है
वह कभी घरकी उन्नतिके लिए, कभी प्रतिष्ठाकी उन्नतिके हि.ए, कभी सुख
की उन्नतिके लिए चलता है। तो शुद्ध दृष्टि रखना प्रत्येक कल्याणार्थीका
प्रथम कर्तव्य है। भगवानकी भनित करते हुए भी हम शुद्ध प्रयोजन रखें।
सुमे कल्याण करना है, इस दृष्टिसे भगवद् भनित व रें, धनकी पृतिके
चद्रेश्यसे न करें।

आत्माका कत्य-- ये अभव्य जीव इतना महान् कान करके भी अपने आपके शुद्ध क्रानस्वरूप आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं करते हैं। क्रान- प्रतीतिके लिए अपने ज्ञानके अभ्यासकी आवश्यकता है। इन कमें के काटने की शक्ति हमारे श्रद्धान, ज्ञान, आचरणमें है। अपना श्रद्धान, ज्ञान, आचरण यथार्थ वनाएँ, इतना तक तो मेरा काम है। किर कर्म केंसे न कटेंगे? कर्म वंघन होता है रागद्धेप परिणामोंका निमित्त पाकर और इन कमींका कटना आत्माके रत्नत्रय परिणामोंका निमित्त पाकर होता है।

स्वक्षप्रवातन्त्र्यका लक्ष्य - भैया ! ऐसा निमित्तनैमित्तिक भावका सम्बन्ध जानते हुए भी यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी परिएतिसे ही परिएमता है, किसीका चतुष्ट्य किसी अन्यमें नहीं पहुंचता है। यह ज्ञानीका बड़ा बल है कि निश्चय और व्यवहार दोनोंका यथार्थ स्वक्षप दृष्टिमें बना रहे। तो इस गाथामें यह बनाया गया है कि जिसके दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय निमित्त है और अपने आपके स्वक्षपकी उपलिख नहीं हो रही है, ऐसा अभव्य जीव ११ अंगका ज्ञान भी कर ले तो भी उसकी आत्मलाभ नहीं हो पाता है।

सबसे पहिले बताया था कि अभव्य जीव ब्रत समिति गुप्ति आदिक का पालन करके व्यवहारनयका आश्रय करता है, किर भी इसवे आत्म-परिचय नहीं है इस कारण ध्रज्ञानी है। उसके मोक्ष नहीं होता, इस बात पर किर कहा था कि चलो उसे नहीं हैं ज्ञान, ध्रतः मोक्ष नहीं का पाता, पर किसी अभव्यके तो ११ अंग ६ पूर्व तकका ज्ञान भी हो पाता है किर उसके क्यों मोक्ष नहीं हो पाता है ? तो उसके उत्तरमें भी कहा था कि श्रृत के अव्ययनका फल तो है आत्माका साक्षात्कार होना, सो यह तो हो नहीं पाता, इस कारण श्रुतके अव्ययनका लाभ भी नहीं होता। अब यह कह रहे हैं कि बाह उसे धर्मका दर्शन तो है किर क्यों अभव्य जीवको मिथ्या-मार्गी बताया है ? उसके उत्तरमें आज कह रहे हैं।

सद्दृद्धि य पत्ति य रोचेदि य तद्दृ पुणो य फासेदि। धन्मं भोगिणूमित्तं ए हु सो कन्मक्खयिणिमित्तं ॥२७४॥

श्रमन्यके धर्मके वास्तिविक श्रद्धानका श्रभाव श्रमन्य जीव तित्य ही यद्यपि धर्मका श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, रुचि करता है और वारवार उसका पालन करता है पर वह भोगके निमित्त करता है। श्रमन्य जीव ज्ञान चेतनामात्र बस्तुका श्रद्धान नहीं कर पाता। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना करता है, पर ज्ञान चेतना मात्र वस्तुका श्रद्धान तो करता है, पर ज्ञान चेतना मात्र वस्तुका श्रद्धान ही करता, क्यों कि उसके भेदिबज्ञानकी पात्रता नहीं है। में श्रास्मा सर्व परद्रव्यसि श्रीर परभाव से विविक्त हूं, केवल ज्ञानस्वरूप हूं, ऐसा अपने श्रापके

स्वमावका परिचय नहीं होता है तो वह अभन्य जीव यथार्थ धर्मका श्रद्धान नहीं कर पाता, किन्तु किसी शुभपरिणामस्प शांतिको ही श्रद्धानमें लेता

है, उसकी ही रुचि करता है, उसका ही आचरण करता है।

अभव्यके भूनार्थधर्मका इसाव-- भूतार्थ धर्म अर्थात् परमार्थ धर्म जिसके प्रतापसे मुक्ति फवश्य होती है वह घर्म हैं हानमात्र अर्थात् केवल ज्ञानस्वरूप अपने आधकी श्रद्धा करना, इस ज्ञानस्ट रूपकी वार वार भावना करना और ज्ञाताद्रष्टा रहने रूप च्यायके द्वारा च्स ज्ञानस्वभावका आचर्ण करना, यही है भूतार्थ धर्म, यह नहीं हो पाता है उसे। इसकी श्रद्धा श्रभव्य जीवको नहीं है, किन्तु जो शुभ कर्म हैं उनकी ही मात्र श्रद्धा होती है। शुभकर्म तो भोग निमित्त हैं, कर्म वंधके कारण हैं और उनके फल नाना प्रकारके भावांका श्रद्धान प्राप्त होना या श्रलीकिक श्रात्माके दर्शन प्राप्त होना यह है। तो ऐसे शुमकर्म मात्रकी श्रद्धा करते हैं और इससे परें कोई शुद्ध आत्माका स्वभाव है, कोई सहज स्वरूप है, इसकी श्रद्धा नहीं हो पाती है।

श्रभव्यकी श्रागमफलकी ऋपात्रता- - यहां उत्तर दिया जा रहा है इस प्रश्नका कि जिक्षासुने पूद्धा या कि तुम अभन्य नीवोंके पीछे बहुत-बहुत पढ़ रहे हो, वे ब्रतादिक्का प:लन भी करते हैं फिर मी कहते हो कि वे अज्ञानी हैं, मिथ्यादृष्टि हैं। तो चलो मान लिया कि ये वाह्य चीजें हैं वत, तप वगैरह, पर अंतरंगमें तो इ:न भी बहुत है। कारम घर है अभव्य जीय, फिर उसे झहानी क्यों कहा जाता है ? सो उसके उत्तरमें यह बताया था कि वे आगमका धोम तो लादते हैं पर उस आगमका फल है अपने भात्माके सहजस्वरूपका इ तुभव कर लेनां। यह एसके होता नहीं, इस

कारण यह झानी नहीं है।

अभन्यकी भोगनिभित्त अधर्मकी श्रद्धा-- वृहते हैं कि वैसे कैसे श्रुतका तो श्रद्ध्यम करता है श्रोर उसको अन्तरमम् विदितं नहीं है। उसे तो आत्माकी श्रद्धा है। फिर क्यों श्रज्ञानी कहा गया है ? उसको तो यहां यह कहा जा रहा है कि अभव्य जीवको धर्मकी श्रद्धा तो होती है परन्तु वह भोगके निमित्त होनी है, कर्मक्षयके निमित्त रूप घर्मकी श्रद्धा नहीं होती है। इस ही कारण यह अभन्य जीव भूतार्थ धर्मका श्रद्धान करने से, श्रभ कर्म सात्रकी धर्मरूपका ज्ञान करनेसे और उस शुभ किया मात्रसे ही धर्म-रूप मानकर आचरण करनेसे और उसकी ही बारबार भावना और वृत्ति कर्तेसे यह अभव्य जीव उपरिम में वेयक तक भी पहुंच जाय, उस पदको भी धारण कर ते तो भी वह कभी कूट नहीं सकता। यह सब एक नैसर्गिक

देन है, अर्थात् अमन्य जीव कितने सारे काम कर लेता है? ज्ञान मी सीखता है, वका भी पहुत हो जाता है, वत, तप भी कर लेता है, सब कुछ करके भी कोई वजह तो है ऐसी कि जिसके कारण उसे अभन्य कहा और वह कभी सम्यक्तका भी श्रद्धान नहीं कर पाता। वह वजह है। ऐसा ही कम प्रकृतियों श निमित्त पाकर उसके उपादानमें अयोग्यता वर्तती रहती है, नहीं जाती है दृष्टि अपने आपके सहजस्वभाव पर।

भूतार्थ व अभूतार्थ धर्मके आश्रयका फल-- इसके भूतार्थ धर्मका श्रद्धात न होते से श्रद्धात भी वास्तिविक नहीं है। यह प्रकरण कुछ पहिले यह चल रहा था कि निश्चयकी दृष्टिमें व्यवहारनयका प्रतिपेध होना मुक्त ही है। इस प्रकारसे यहां यह सिद्ध किया गया कि चूँ कि इस अभव्य जीव को अखरड आत्मस्वभावका परिचय नहीं हो पाता, इस कारण दसका व्यवहार कार्यकारी नहीं होता, सफल नहीं होता और जिस ज्ञानी जीवके इस अखरडस्वभावका परिचय होता है, वह व्यवहारमार्गमें रहकर उस अखरड स्वभावका परिचय होता है, वह व्यवहारमार्गमें रहकर उस अखरड स्वभावके श्रद्धानके वलसे, किचके प्रतापसे अपर चढ़कर सर्वकर्मों से मुक्त होकर अपने सिद्धपदका अनुभव कर पाता है। यह अभव्य जीव अपने धर्मादिकका श्रद्धान नहीं करता है और न ज्ञानरूपके द्वारा उसका परिच्छेदन करता है, न प्रतीति करता है और न विशेष श्रद्धान रूपसे उस की किच करता है और ऐसे ही अपना अनुश्चान भी नहीं करता है।

अन्तर ज्ञायकस्वरूपकी रुचि— अभन्य जीव व्रत तप किया करता है, पर वह पुरयरूप धर्म अहिमिन्द्रादिक पदवीके कारण रूपको अधिक आकांक्षा रूपसे करता है। वह मोक्षतत्त्वकी चर्चा तो करता है किन्तु मीतरमें उस वीतराग ज्ञायकस्वरूपका परिचय नहीं हो पाता, न उसकी रुचि होती, किन्तु जो वर्तमान विशुद्ध परिण्यमन हैं उस विशुद्ध परिण्यमनसे ही संतोष हो जाता है और उसको ही कर्मक्षयका निमित्त मानता है और उससे होने वाली एक आकुलताको कमीरूप आकुलताको मानकर अपने को कृतार्थ समम जेता है, वीतराग, निर्विकत्प परमसमाधिका उद्योग नहीं होता है, सो शुद्ध आत्माका सम्वेदन करना यही है निश्चयधर्म और है वह कर्मक्षयका कारणभूत। उसकी उसे श्रद्धा नहीं होती हैं। कत्याणके लिए यह बात सुनिश्चित है कि आत्माका जो अखएड भूव ज्ञायकस्वभाव है उसकी दृष्टि होना और उसमें दृरतासे रहना, परन्तु इस ही को चाहने वाले सभी प्रकारके ज्ञानी जीव हैं।

ज्ञानियों ती मूलरुचिकी समानता जिनको विषयकथायोंके भाष पीड़ित करते हैं ऐसे कर्मविपाकमें वसा हुआ वह सम्बन्हिए जीव इस गाया २७४

आत्माने जिराकुल ह खरह स्वमावकी किंच करता है और देश संयमभावी शावकजन भी इस इ.खएह ज्ञान खभावकी किंच करते हैं और धावकजन भी इस इ.खएह ज्ञान खभावकी किंच करते हैं पर जो जिस परिस्थितिमें है उस परिस्थितिने झनुसार उसकी प्रवृत्ति चलती है। जो विषय कषायों में, झशुभोपयोगमें बहुत विपाकोंसे दवा हुआ हैं, ऋशुभोपयोगसे निकृत्त होने के लिए सभी प्रकारका आलम्बन आशुभ होता है उसकोपर सभी प्रकारका आलम्बन करके भी ज्ञानी जीव अन्तरमें केवल्यस्वक्वका बरावर परिचय बनाए रहता है और जैसे अंतिम लक्ष्य उपलक्ष्य दो वातें हुआ करती हैं इसी प्रकार इन संयमी जीवों के अपने कल्याएक वारे में लक्ष्य और उपलक्ष्य रहता है। इसका लक्ष्य तो वही हैं जो साधुका है किन्तु गृहस्थक उपलक्ष्य ये देव पूजा आदिक समस्त कर्तव्य हैं।

लक्ष्य धार उपलक्ष्यका दृष्टान्त - जैसे किसी पुरुपको अपना एक महल वनाना है तो उसका लक्ष्य हुआ महल वनाना। अव जो कुछ भी काम करेगा वह महल बनानेकी निगाहसे करेगा। पर उसके रोज रोज हिननी वातें आती हैं ? कितने ही प्रोग्राम बनाता है ? आज ईंटें इकडा फरवाना है, कल सीमेन्ट का परिमट वनवाना है आदिक अनेक प्रकारक उसके प्रीप्राम चलते हैं। अब थोड़ासा मकान बन गया तो अब इसका मृता वनाना है, इत कराना है, अनेक भाव उसमें चलते हैं, प्रोप्राम चलते हैं, पर वे सब उपलक्ष्य रूप हैं, लक्ष्यरूप नहीं हैं। उन सबको करता है पर दृष्टि एक यही है कि ऐसा महल तैयार करना है। इसी प्रकार ज्ञानी गृहस्य श्रथवा प्रमत्त सम्यग्द्दिः जीवींका लक्ष्य तो एक रहता है सिद्धपद पाना। विनती भी वोलता है, पूजा भी बोलता है, पर कैवल्यस्वरूपका श्रमुभवन करना ही उसका एक लक्ष्य है। पर उसके उपलक्ष्य परिस्थितिक वरासे अनेक हो रहे हैं। जैसे उस महल बनाने वाला जब महल बनवा चुका, सिर्फ पलस्तरभर रह् गया तो क्या वह इट इक्टा करवा नेका प्रीमाम बनाता है ? नहीं बनाता है। जिस परिस्थितिमें जो आवश्यक होता है इसका श्रीपाम बनाता है।

द्वितीय दृण्दान्तपृष्क इति के लक्ष्य और उपलक्ष्यका विवरण् अथवा जैसे किसी मनुष्यको नीचेसे ऊपर आना है तो वह पहिली सीढ़ी पर कदम रखता है और दूसरी सीढ़ी कथिक्षित् उपादेय होती हैं. सर्वथा नहीं होती है। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखनेके बाद तीसरी सीढ़ी अब उसके कथिक्षित् उपादेय हैं और तीसरी सीढ़ी अब उसके लिए स्याज्य हो गयी। तो इस परिस्थितिवश होने वाले व्यवहारधर्मको वह उपलक्ष्यक्रप से करता है, पर उसका परम लक्ष्य, मौलिक लक्ष्य वीतराग केवल ज्ञान-स्वभावका श्रवुशव है। इस तरह जैसे-जैसे निश्चयका श्रालम्बन उसके बढ़ता है, कैसे बढ़ता है कि जिसको श्रशुभोपयोग, विषयकपाय भंग न कर सके, ऐसी परिश्वितिमें व्यवहारका श्रालग्दन हुटता है। पर जिन जीवोंको निश्चयस्य स्पका परिचय नहीं है इस बीतराग ज्ञादक रवशावका तो श्रवुभवन नहीं है श्रीर श्रशुभोपयोगसे दचनका प्रयत्न न करे तो वह स्थिति कल्याणकी नहीं है। यह तो प्रकरण श्रभव्य जीवका है।

भन्यके भी मिश्यात्वके उद्यमें छज्ञानता— परंतु भन्य जीव भी यदि कोई वर्तमानमें मिश्यादृष्टि है तो कितने ही समय तक अभव्यके सहश ग्रुभ कर्म भात्रमें जो भोग निमित्त हैं उनका श्रद्धान और आचरण करनेमें अपनी क्रतार्थता माने तब तक वह जीव भी ज्ञानरिहत है, सम्यक् रिहत हैं, पर भन्य जीव ऐसा पुरुप वन सकता है कि वह अपने अन्तरमें विराजमान् ग्रुद्ध ज्ञायकरद रूपका परिचय कर सके विन्तु जो कभी कर ही नहीं सकते उनको कहते हैं अभव्य जीव। यों तो सभी कहते हैं कि धर्म करों, धर्म करों, छोटेसे लेवर वड़ों तक सबमें घह प्रसिद्ध है कि धर्म करों, धर्म करों, छोटेसे लेवर वड़ों तक सबमें घह प्रसिद्ध है कि धर्म करों पर साधारण जीवोंको धर्मके यथार्थ स्वरूपका परिचय नहीं है, और न सुलके स्वरूपका यथार्थ परिचय है—छोटे शीख मांगने वाले लोग भी कहते हैं कि धर्म करों, इससे सुख मिलेगा, किन्तु उनकी निगाहमें इझ खानेको दे दों, इतना तो धर्म है और उससे जो पेट भर गया, इतना सुख हैं।

धर्म और धर्मका फल-- जरा और भी विशेषरूपसे अभव्यजीव चलते हैं तो उनके लिए वे ही सभी कर्ममात्र पुण्यभाव रूप वे तो धर्म हैं और इन्द्रादिक पद मिल जाय, लो कि क महत्व मिल जार, यह इनका हुख है। ज्ञानी जीवका आत्मस्वभाव तो धर्म है और आत्मस्वभावमें उपयोग की िध्यरना करना, यह धर्मका पालन है और उसके फलरूप अनाकुलता है, सदाके लिए निर्विकल्प परिण्यमन रहना अर्थात् मोक्ष्म, यह उसका फल है। ज्ञानी जीव शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्वेदनरूप धर्मकी श्रद्धा करता है। शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्वेदनरूप धर्मकी श्रद्धा करता है। शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्वेदनरूप धर्मकी श्रद्धा करता है। शुद्ध आत्मतत्त्वका अर्थ है आत्माका अपने आप अपने सत्त्वके कारण जो सहजहवका है उस स्वरूपका धारण होना, यही है। धर्मणलन और अभव्य जीवका धर्मणलन विशुद्ध परिणाममें तृप्त होना और उसको धर्म क्रमें श्रद्धान करना, यह है अभव्यकी दृष्टिका धर्म पालन।

परके आश्रयके त्यागके साथ रागका अभाव— भैया! जो काम जिस विधिसे होता है वह काम उसके प्रतिवृत्त उपायसे नहीं होता। संसार राष्ट्रा २५४

क्र नात्मतत्त्वमें श्रद्ध न, द्वान धीर क्षाचरण होता है तो वह उस ही प्रकार होगा। मोश्रके प्रयोजनमें आत्मतत्त्वके श्रद्धान, द्वान कीर श्राचरण भी होता है तो वह उसी प्रकार होता है। इस प्रकार निश्चयनयके हिद्धान्तमें ज्यवहारनय प्रतिपेषके योग्य है। इस प्रकरणमें ज्ञानी ऋषी संतींका यह उपदेश है कि राग छोड़ो। मधी ऐसा कहते हैं। राग होता है परवस्तुका आश्रय करनेसे। राग जो छोड़ेगा उसको परका आश्रय छुटाना ही पड़ेगा। परवस्तुको उपयोगमें लिए रहे और राग छोड़ दे, यह नहीं हो सकता है। तो जहां राग छोड़नेका उपदेश किया गया है वहां परवस्तुके आश्रयके त्यागका उपदेश सममता। परवस्तुके आश्रय करनेका नाम व्यवहार है। सो जहां यह कहा है कि सर्वथा राग छोड़ो वहां यह बात निकालना है कि परवस्तुका आश्रय छोड़ो। पर जिन जीवोंके छागुमोपरोगत्प बनाने वाला परका आश्रय है, वह परका आश्रय तो छोड़ नहीं सकता और मोश्रयांगमें चलनेकी दृष्टिसे शुभकमें और व्यवहार करने का यत्न न करे, उसकी स्थिति शोचनीय है।

व्यवहार और निश्चयनयकी प्रतिपेच्य प्रतिपेधकता— जहां परम कत्याणकी पात होगी वहां पर निश्चयतः सर्वप्रकार परका आश्रय छूटेगा। इस प्रकार यह बताचा गया है कि व्यवहारनय तो प्रतिपेध्य है, प्रतिपेध करने के योग्य है और निश्चयनय प्रतिपेधक है। ऐसा सुनकर यहाँ जिज्ञासु पुरुष प्रश्न करता है कि कैसे व्यवहारनय तो प्रतिपेध्य होता और निश्चय-नय प्रतिपेधक होता? यह प्रकरण उच ज्ञानी संतों के उपदेशका है। जहां इतना बल नहीं है ऐसा प्राक् पदवीमें तो अपनी हृष्टिकों तो स्वच्छ रखें श्रीर व्यवहारमार्गका अपना वरावर आलम्बन रखें, पर ऐसी भावना अपने श्रापमें बनाएँ कि हे नाथ! कव वह समय होगा कि जिस समय सर्व प्रकार के परका प्राश्रय छूटकर में अपने श्रापके स्वभावमें रत हो सकूँ? ऐसी भावना रखते हुए श्रपने श्रापकी पदवीके श्रनुसार श्रपना कार्य करें और भावना रखते हुए श्रपनी प्रवित्र बनाएँ।

नय दो होते हैं — निरचयनय और व्यवहारनय। निरचयनय कहते हैं एक ही पदार्थको देखना उसही पदार्थको और व्यवहारनय कहलाता है दो पर हिंछ होना या अनेक पर दिछ होना। फिर उनका परस्परमें सम्बन्ध करना। तो निरचयनय तो होता है आखिरी लक्ष्य और व्यवहारनयमें होती है पहिली प्रवृत्ति। तो व्यवहार प्रवृत्तिमें रहनेके बाद निरचय तो आता है और व्यवहारनय छूट जाता है। तो व्यवहारनय प्रतिपेध्य हुआ और निरचयनय प्रतिपेधक हुआ। तो पूछा जा रहा है कि विस प्रवारसे व्यवहार प्रतिपेष्ट्य है याने हरने वाला है और किस प्रकार निश्चय प्रति-पेषक है याने व्यवहारके प्रतिपेध के साथ आने वाला है ?

श्रायारादी गागं जीवादी दंसगं च विरगोयं। छजीविगिकं च तहा अग्राइ चिन्तं तु ववहारी ।।२७६।। श्रादा खु मल्म गागं श्रादा में दंसगं चिर्त्ते च। श्रादा पचक्लागं श्रादा में संवरो जोगो।।२७७।।

व्यवहार ज्ञान— व्यवहार से ज्ञान क्या कहलाता है ? जो शव्द श्रृत हैं वह तो व्यवहार ज्ञान है क्योंकि हम व्यवहार से किसी ज्ञानसे जानना चाहेंगे तो किसी परका आश्रय करके जान पायेंगे। जैसे घड़ेका ज्ञानना मेज का जानना। तो ज्ञानना शुद्ध क्या होता है ? ज्ञानन अपनेमें कैसा परिणाम रखता है ? यह न बता पायेंगे। जहां परका नाम लेकर बताया गया वह व्यवहार है और ज्ञाननका खुदका जो खरूप है वह खरूप समक्ष में आए तो वह केवल अनुभवकी चीज है। उसका प्रतिपादन नहीं विया ज्ञा सकता है। उसका प्रतिपादन किया जायेगा तो किसी का नाम लेकर किया जायेगा।

व्यवहारदर्शन— दर्शन क्या है ? जीवादिक जो ६ पदार्थ हैं वे दर्शनके आश्रयमूत हैं, इसलिए ६ पदार्थ दर्शन हैं। यह व्यवहारसे दर्शनका लक्षण हैं। कहते हैं कि प्रयोजनमून जीवादिक ७ तत्त्रोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। तो ७ तत्त्वोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है यह कहना व्यवहार है क्योंकि सम्यक्त्वके परिणमनका प्रतिपादन परपदार्थका आश्रय लेकर किया हैं। जैसे ज्ञानका प्रतिपादन पदार्थोंको विषय बनाकर किया जाता है तो वह ज्ञान व्यश्हार है, इसी प्रकार सम्यक्त्वका भी जब परका विषय करके प्रतिपादन किया जाता है तो वह व्यवहार है। यह हुआ व्यवहार दर्शन।

व्यवहारचारित्र-- व्यवहारचारित्र क्या है ? ६ प्रकारकी जीवोंकी रक्षा करना व्यवहारचारित्र है । इसमें भी चारित्रका प्रतिपादन परवस्तुका ष्याश्रय लेकर किया गया है । इसलिए वह व्यवहार है । तो यह तो हुआ व्यवहारक्षप दर्शन, ज्ञान और चारित्र ।

निश्चयज्ञान आव निश्चयक्षप देखें तो शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रयभूत होनेसे ज्ञान है। यहां निश्चयके विषयका प्रतिपादन किया है इसिलए न्यवहार हो रया, पर इसमें परका आश्रय नहीं है, स्वयं उपादान है इसिलए निश्चय है। तो यह ज्ञायक ज्ञक्ष प्रभावान आत्मा शुद्ध आत्म तत्त्वके ज्ञानके परिण्मनके कालमें इस शुद्ध आत्माका आश्रय किए हुए है।

जो ज्ञान, ज्ञानको जाने वह ज्ञान तो सजग है और जो ज्ञान ज्ञानातिरिक परको जाने वह ज्ञान सजग नहीं कहा जा सकता है। जिसे कहते हैं चित्प्रकाशका अनुभव करना, चित् प्रकाशका अनुभव करते हुए ज्ञान सजग रहता है।

निराकुलताका अविनाभावी हान— भैया! निराकुलिश्वित पाने के लिए ऐसा यह दर्शन किया जाता है कि हानका स्वरूप क्या है? ज्ञानका शुद्ध कार्य क्या है? ज्ञानकए जो वर्तना है यह क्या होता है? जब यह झान होता है तो निराकुलता स्रपन्न होती है। कहते हैं ना कि जहां ज्ञान, झाता, होय इनमें मेर न रहे, एक स्वरूप हो तो इसे कहते हैं जरकृष्ट अवस्था, ध्यानकी अवस्था और स्वरूपाचरणकी पिषत्र अवस्था। तो शुद्ध आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है, कारण कि ज्ञानका आश्र्यभूत वह आत्मा है।

शुद्ध झानकी स्वाधितता— यहां एक वात और जानना है कि ज्ञान यदि उपयोग लगाकर किसीको जाने तो वह परायित हुआ और उपयोग हुए न जाने किन्तु स्वयं जाननहृप परिण्मन हो वहां परका विषय नहीं हो । जितना मात्र उपयोग लगाकर जाननकी स्थिति होती है उसे कहते हैं युद्धि लगाकर जानना। तो युद्धि लगाकर जो जानन होता है वह जानना व्यवहारहृप है, किसी परका आश्रय करके जानन होता है। जब यह झान परका आश्रय छोड़ दे किसी परके विषयमें अपना व्यान न जमाये तो परका आश्रय तो छूट गया और ज्ञानका आश्रय है स्वयं आत्मा यह छूटे? कैसे इसलिए उसमें ज्ञानका आश्रय शुद्धआत्मा ही होता है। कोई जीव परका व्यान छोड़ हे, किसी परका विकरप न करे तो परका व्यान छूटनेकी स्थितिमें पर आश्रय तो रहा नहीं, अब स्व आश्रय छूट सकता नहीं, क्योंकि झान है स्वके आधारमें तो उसमें केवल स्व ही ज्ञात होता है। जहां परवात झान है स्वके आधारमें तो उसमें केवल स्व ही ज्ञात होता है। जहां परवात झान है स्वके आधारमें तो उसमें केवल स्व ही ज्ञात होता है। जहां परवात झान ही स्वके आधारमें तो उसमें केवल स्व ही ज्ञात होता है।

निश्चयदर्शन— इसी प्रकार निश्चयनयका दर्शन क्या चीज है ? तो दर्शन भी शुद्ध आत्मा है, सम्यक्तका आध्यभूत भी आत्मा ही है। भूतार्थनयसे इस आत्माक जाननका नाम सम्यन्दर्शन है। भूतार्थनयं कहता है कि निष्कान्तको स्नोतमें जोड़े। निष्कान्तके सायने निकलते हुएका जो भाधार है, नहांसे निकलता है उसको जोड़ दें। निकलते हुएको अलग न बनाए रहें, यही है भूतार्थपद्धतिका जानना। जीवमें परिएमन है, पर्याय है तो वह परिण्यमन पर्याय कहांसे निकला है ? गुणोंसे निकला है। जैसे आननस्प परिण्यमन ज्ञानगुण्से निकला है, कपायरूप परिण्यमन चारित्र-ग्रामसे निकला है। चारित्रगुण्का वह निकार परिण्यमन है। तो चाहे गुण्से निकला है। चारित्रगुण्का वह निकार परिण्यमन है। तो चाहे विभाव हो, चाहे खभाव हो, निकला तो वह गुणसे है। तो कपायादिक परिणमन गुणोंसे निकले हैं और ये गुण जो भेद भेदरूप दिखते हैं उनका आधार क्या है, इसकास्रोत क्या है ? एक आत्मतत्त्व याने आत्मद्रव्य। सो गुणोंको आधारभून अपने आत्मतत्त्वमें जोड़े तो यह हुआ भूतार्तशैली का दर्शन। तो सम्यक्तका विपय भी शुद्ध आत्मा है।

निश्चयचारित्र— भैया! सम्यक्त कहते हैं स्वच्छताको। जहां विपरीत श्रमित्राय न रहा ऐसी जो श्रात्माकी नैसर्गिक स्वच्छता है उसका नाम है सम्यक्त श्रीर ऐसी स्वच्छताके रहते हुए जो भी वृत्ति उठ रही है उसका नाम है ज्ञान श्रीर जाननमें ही स्थिरता हो जाना इसका नाम है चारित्र। यह श्रात्मा ही प्रमार्थतः है निश्चय ज्ञान, निश्चयदर्शन श्रीर निश्चय चारित्र। चारित्र भी शुद्ध श्रात्मा ही है क्योंकि चारित्रका श्रात्मयभूत यह श्रात्मा ही है। इस प्रकारसे हुआ निश्चयज्ञान, निश्चयदर्शन श्रीर निश्चयचारित्र।

राज्यश्रुतकी मोक्षमार्गविषयक अनैकान्तिकता— अब इनका मेद देखिये, आचाराङ्ग आदिक जो ज्ञानका आश्रय है वह अनैकांतिक है अर्थात् आचार आदिकका ज्ञान हो जाने पर भी, सम्यग्ज्ञान हो, जाने पर भी सम्यग्ज्ञान हो, न हो, मोक्ष हो; न हो पर जो निरचय ज्ञान है, शुद्ध आत्माक्ष ज्ञान है यह एकांतिक है निरचयरूप है। शुद्ध आत्माका ज्ञान हो, श्रद्धान हो, आधार हो तो वह निरचयरूप है। शुद्ध आत्माका ज्ञान हो, श्रद्धान हो, आधार हो तो वह निरचयरूप मोक्षका मार्ग वनेगा। पर आचाराङ्ग आदिक शब्दश्रुतका जो आश्रय है ऐसा अंगोंका ज्ञान भी वह निरचय नहीं रखता, कि वह मोक्षको करेगा। इस कारण व्यवहारनय प्रतिपेध्य है और निरचयनय प्रतिपेधक हैं क्योंकि शुद्ध आत्माको ज्ञानाविक आश्रयका हसमें नियम है। इस लिए निरचयनय प्रतिपेधक हैं और व्यवहारनय प्रतिपेधक हैं। इसोका स्पष्टीकरण यह है कि आचार आदिक जो शब्द श्रुत हैं वह एकांतमें ज्ञानका आश्रयभूत नहीं है क्योंकि शब्दश्रुत का सद्भाव होने पर भी या असद्भाव होने पर आत्माके आश्रयका भाव होनेसे ज्ञान होता है। पर आचारांगादिका ज्ञान अभव्यजीव भी कर लेता है, किन्तु उसके ज्ञान नहीं है।

ज्ञानकी सजगता— जो अपने शुद्ध आत्माको जान लेता है, वह ज्ञानको मानता है। जो ज्ञान ज्ञानके स्वरूपको जाने वह ज्ञान सजग है जो स्वर्की अनुभूतिको कर लेता है वह परमार्थ ज्ञान है। और जो ज्ञान ज्ञान स्वरूपको छोड़कर किसी परपदार्थमें लगा हुआ है तो वह ज्ञान सजग नहीं हो सकता। पराशितता— जीवादिक नौ पदार्थों को, ७ तत्त्वों को सम्यादर्शनका आश्रयभूत बताया है। इनका आश्रय करना सम्यादर्शन है। तो जीवादिक पदार्थों का दर्शन श्रभन्यके भी होता है। होता है उसके अपरी ढंगसे। मर्म को तो वे जानते नहीं, जीव श्रजीव श्रादिक। जैसे स्कर्पमें वे ४थार्थ हैं वैसा वह वर्णन करता है, वैसा ही उसकी दृष्टिमें होता है। तो जिर भी उस अभन्य जीवके सम्यादर्शन नहीं माना, इसी कारण जिसके दृर्शनकी प्रतीतिका आश्रय केवल शुद्धश्रातमा है। उसके जीवादिक पदार्थ ये हैं— इस प्रकारका श्राकारत्वप श्रद्धान हो या नहों तो भी सम्यादर्शन होता है। अपनी शुद्ध वृत्ति बनाएँ तो सम्यादर्शन व ज्ञानका लाभ मिलेगा। एक शुद्ध आत्माका आश्रय लेने से ही सम्यवत्व होगा।

आत्मस्पर्शंके विना अचारित्रत्व- अभव्य जीव अनेक प्रकारसे तत्त्वोंके नाम ने रहा है पर नाम लेते हुए भी व्याख्यान करते हुए भी वस झानस्वभाव की मलक न होने से बड़ी तपस्यावों को करते हुए भी वह अचारित्री होता है। यह व्यवहारचारित्र है, इसमें मुक्तिमार्गका नियम नहीं है। अंतरंगमें झानकी स्थिरता रखते हुए आनन्दका अनुभव करना। यही है निश्चय चारित्र। तो जीव द्या करते हुए भी निश्चयचारित्र हो अयवा न हो यह भी सम्भव है। इस कारण ६ कार्योंकी रक्षा करना, निश्चयचारित्र नहीं है, मुक्तिका मार्गमूत चारित्र नहीं है।

हानका वास्तिवक छाश्रय— शुद्ध आत्मा ही हानका छाश्रय है वयों कि आचार आदिक इन सब श्रुत विवस्परूप छाग्म इनका हान हो वा न हो, यदि शुद्ध आत्माका छाश्रय है तो उसके सद्भावसे जीवादिक पदार्थों का सद्भाव होने पर या असद्भाव होने पर शुद्ध आत्माकी प्रतीतिमें सद्भाव है तो उसका दर्शन होता ही है। शुद्ध आत्माका, केवल आत्माका हान स्वरूप आत्माका आश्रय करके होने वाले दर्शन, ज्ञान और चारित्रमें स्वात्मकता रहती है सो वह मोक्षमार्ग है, पर बाह्यपदार्थोंको ज्ञान किया, जीवादिकका बोध किया, ऐसा नहीं है।

मुलके आश्रयकी नियामकता— भगवानके वचनों में रांका न करना चाहिए यह व्यवहार ठीक है, पर अनुमृति जो समझती है वह भगवानके शब्दों में शंका न करें, मात्र इस प्रकारकी स्थिति में नहीं समझती है किन्तु भीतरसे समझ होतो हैं। जब झान झानस्वभावका आश्रय करता है तब आनन्द समझता है। इस कारण ये सब व्यवहार झान हैं, और व्यवहार चारित्र हैं। चारित्रकी दशा रूप परिणमन हो अथवा न हों, जो शुद्ध आत्माका आश्रय किए हुए है उन के चारित्र होता हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यवहार धर्ममें लगे हुए पुरुषोंकी बात नहीं कह रहे हैं कि उनमें द्या नहीं है। दे तो भले हैं, किन्तु प्रवृत्तिधर्मसे उत्कृष्ट धर्ममें जो लगते हैं, श्रपने श्रापके शुद्ध श्रात्माकी उपासनामें लगे हुए हैं, उनके निर्चयतः चारित्र होगा, उनके हिंसा परिणाम नहीं है, रागका विकल्प नहीं है, रागकी श्रनु-भूति नहीं है। शुद्ध ज्ञानस्वभानका श्रनुभवन चल रहा है इस कारण ये सब निरचयद्शन, निरचयज्ञान श्रीर निरचयचारित्र जो हैं वे व्यवहारके प्रतिषेधक हैं।

व्यवहारकी करुणां देखों भैया! निश्चयको स्थान देकर यह व्यवहार फिर हट जाता है। व्यवहार हैं प्रतिषेच्य, पर व्यवहार कितना उपकारी हैं कि व्यवहारका फलभूत जो निश्चय हैं उस निश्चयको उत्पन्न करके यह व्यवहार खुद मिट जाता है। ऐसा कोई द्यालु है जो अपना विनाश करके दूसरेको जमा जाय ? वह व्यवहार ही ऐसा है कि अपना विनाश करके निश्चयको जमा जाता है ऐसा निश्चय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब उत्पन्न होता है तो व्यवहार हट जाता है और ऐसी अनुभवकी स्थिति तब होती है कि वहां मात्र अपना आत्मा ही टए होता हैं। जाननमें, श्रद्धानमें, रपर्शनमें, रमण्में जो रहा करता है ऐसा निश्चयभूत जो रत्नत्रय है वह व्यवहारके रत्नत्रयका प्रतिपादक है। व्यवहार रत्नत्रय कार्यकारी है। जब तक निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं होती हतता नहीं होती।

है। जब तक निरचय रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं होती हदता नहीं होती।

व्यवहारपूर्वक व्यवहारका प्रतिषेध— जैसे सीढ़ियोंका आश्रय लेना
तब तक कार्यकारी है जब तक ऊपर न चढ़ जाय। उसका ऊपरका चढ़ना
प्रतिषेधक है और सीढ़ियोंसे चढ़ना प्रतिषेध्य हुआ। इसी तरह व्यवहाररत्नत्रय प्रतिषेध्य हुआ और निश्चय रत्नत्रय प्रतिषेधक हुआ। यह प्रकरण
उसे छूता हुआ है जहां यह उपदेश दिया था कि रागादिक श्रध्यवसान
सव तजना चाहिए। तो रागादिक तजना चाहिए इसका अर्थ क्या है कि
परका आश्रय तजना चाहिए। राग होता है परका आश्रय करके। इस राग
तजनेक उपदेशमें समस्त परके आश्रयको छुटाया है। तो परका आश्रय
छूटा, मायने व्यवहार छूटा। यहां यह उपदेश दिया कि व्यवहारके छूटनेक
भोतर व्यवहारका आश्रय कर चुकना गर्भित है, पर वह ढंगसे छूटे। ऐसा
न छूटे कि पहिलेसे छोड़े रहें। तो ऐसे छोड़े हुए व्यवहारसे काम नहीं
चलता है। मूल वात है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है, यह ज्ञानमात्र आत्मा
श्रपने ज्ञानसे अपने ज्ञानस्वरूप आत्माको जानें तो इसके क्रथाण्की
प्रगति है।

छुटकाराकी त्रियता— भैया! सर्वजीवोंको छुटकारा प्यारा होता

है। स्यून्तमें तक पढ़ित रहते रहते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि कब छट्टी निन्ने बार जम छुट्टी मिल जाती है तो उसके बाद खपना करता, स्लंट, पार्टी एठाकर केंसा दौड़ते हैं। हो हल्ला करते हुए खुशीसे भागते हैं। यह नुशी उनकी किस बातकी है। छुटकारा मिलनेकी है। छुटकारेका बानन्द सबसे उत्यूष्ट खानन्द होता है। वह तो ६ घन्टोंका बन्धन है पर यह कितना विकट बन्धन है कि शरीरमें जीव फँसा हुआ है। शरीरसे निकन्न नहीं सकता। जो ज्ञानमय पदार्थ है जिसका कार्य सारे विश्वको जान जाना है, ऐसा यह आत्मा इन्द्रियक हारा जान पाता है और सबको नहीं ज्ञान पाता है। रागटेप विभाव इसके स्वभावमें नहीं है, फिर भी उत्यन्त होता है मुख और हु:स्व, सो ये इस संसार विपष्टक्षके फलस्वरूप है। ऐसे विकट घन्धनमें पड़ा हुआ वह आत्मा यदि कभी छूट जाय तो उसके आनन्दका क्या टिकाना ?

यमंगय पदकी प्रियना— जो इस शरीरके वंवनसे छूट जाते हैं दनको ही छरहंत छोर सिद्ध कहते हैं। इन परमात्मत्रभुकी उपासनामें अपने छापकी सावधानी रखनी है। छाप लोगोंने इस मीन पार्कमें मंदिर बनाया तो किनने प्रेमपूर्वक बन या, यह देखने वाले ही समस्म सकते हैं। मुमंस यदि किंच न होती तो ऐसे परिश्रमसे कमाया हुआ घन छाप लोग कसे लगा देते तो धर्म शानी संत पुरुषोंकी दृष्टिमें घरसे भी अधिक प्यारा है। छाप लोगों को घर इतना अधिक न प्यारा होगा जितना धर्म प्यारा है। यदि कभी प्रमंका काम छा जाय तो छाप लोग अपने घरके काम काज छोद्दार जरूर इस धर्मकार्यमें छुछ समय व्यतीत करेंगे। धर्मपर को सबकी सामूहिक दृष्टि है। और धर्मक नातेसे जितने सधर्मीजन हैं वे साय पक्र परिवारके लोग हैं। जब धमके प्रसंगमें आप पड़ीसियोंसे प्रामन्त्र वास्त्रोंसे मिलते हैं तो आप इतनी सह वतासे मिलते हैं जितना कि घरके लोगोंसे मिलते हैं।

करने योग्य फाम — जिन्हें घर्म प्रिय है और धर्ममार्गकी ऊंची-ऊंची बातें जिन्हें विदित होती हैं वे धर्ममार्गमें वैसे ही बैसे बढ़ते जाते है और बढ़-वहकर फमी धरहंत और सिद्धकी स्थिति पा लेते हैं। यही है वंधनसे छुटकारा छुटकारा। अपनेको क्या काम करनेके लिए पड़ा हैं ! वंधनसे छुटकारा छुटकारा। अपनेको क्या काम करनेके लिए पड़ा हैं ! वंधनसे छुटकारा पानेफा काम पड़ा हुआ है। अपनी हिंटमें केवल एक हो बात रालए कि पानेफा काम पड़ा हुआ है। अपनी हिंटमें केवल एक हो बात रालए कि हमको वंधनसे छुटकारा पाना है। सुख्य काम यही है। फिर गृह्सथोमें हमको वंधनसे छुटकारा पाना है। चलों वे भी पर अपना सुख्य लक्ष्य रहते हुए दस्से बात चलती रहती हैं। चलों वे भी पर अपना सुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हमें वंधनसे छुटना है।

शरीरसम्बन्धकी कव्ट कारणता— सर्वी गर्मी छादिके कव्ट होते हैं, ये सभी कव्ट इस शरीरके सम्बन्धसे होते हैं। शरीरका सम्बन्ध होता है कमोंके उद्यक्त कारण। कमोंका उद्य तब होता है जब कि पित बांध रखा हो। तो कमोंका वंधन होता है रागादिक भावोंके कारण। यदि रागा-दिक भाव न हों तो कर्र वंधन मिटे। कर्म वंधन मिटे तो फिर उद्यमें कैसे छाए ? जब कर्म उद्यमें न छाये तो शरीर कैसे मिलेगा छोर जब शरीर न मिलेगा तो उसको दुःख न मिलेंगे। सारे दुःख इस शरीरके कन्वन्धसे हैं। जहां कोई शरीर न हो, केवल जीव हो छोर दुःख हो जाता हो, ऐसा कोई हो तो दतावो। सर्वी लगती है तो शरीरके सम्बन्धसे, गर्मी लगती है तो शरीरके सम्बन्धसे, भूख प्यास लगती है तो शरीरके सम्बन्धसे।

शरीरसम्बन्धना इष्टानिष्टक्रिपना— यह मेरा इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह भी कल्पना शरीरके सम्बन्धसे होती है। क्यों कि अपने को इस शर्र र सात्र मान रखा है। तो इस पर्यायवृद्धिके होने से जिस से दुछ अपना हुख अनुभव कर लिया उसे इष्ट मान लेते हैं। जो इष्ट अनिष्टका भी जो प्रकार बाधक हुआ उसे अनिष्ट मान लेते हैं। तो इष्ट अनिष्टका भी जो प्रकार बढ़ता है वह शरीर के ही सम्बन्धसे दढ़ता है। तो यह निश्चय करों कि जितने भी जीवको क्लेश हैं वे सब शरीर के सम्बन्धसे हैं।

रागपरिहारका मूल उपाय-- मैया! ऐसा उपाय होना चाहिए कि इस शरीरका सम्बन्ध छूटे। केवल आत्मा ही आत्मा रहे तो कल्याण हो सकता है। तो शरीरका बन्धन छुड़ानेके लिए, संकट दूर करनेके लिए कर्तव्य यह है कि रागादिक भाव पैदा न हों। रागादिक भाव पैदा न हों इसका भी कोई उपाय है क्या? कुछ शोष तो रखा होया। चाहे कर न सके हो पर मान तो रखा होगा कि रागादिक भाव मेटनेका कोई उपाय है। रागादिक भाव मेटनेका कोई उपाय सोचा तो होगा कि घर बार त्याग दें, जंगलमें पड़े रहें तो रागादिक छूट जायेंगे। यद्यपि यह भी सहकारी कारण है पर मूलसे रागादिक भाव छूट जायेंगे। यद्यपि यह भी सहकारी कारण है पर मूलसे रागादिक भाव छूट जायें, इसका उपाय यह नहीं है। रागादिग मान छूटनेका उपाय रागादिक भाव मेरे नहीं हैं ऐसा परिणाम बनाना है। यही रागादिकके छुटानेका मूल उपाय है रागादिक भीपधिक भाव हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्य तेज हुं, शुद्ध चिन्मात्र हूं। उस शुद्ध चैतन्यमात्र से अतिरिक्त जितने भी परिणाम हैं वे समस्त अध्यवसान वंघके कारण कहे गए हैं।

श्रव इस प्रसंगमें यह प्रश्न होता है कि रागादिक सदा तो होते

नहीं। होते हैं कभी तो दयों होते हैं ? इनका निमित्त क्या है ? आत्माके रागादिक होनेमें आत्मा निमित्त हैं या परपदार्थ निभित्त है ? ऐसा विसी ने एक क्षोभ पैदा किया है। तो उत्तर देते हैं कि—

जह फिलियमणी सुद्धो ण स्यं परिणमिद रायमादीहिं। रंगिज्ञदि श्रएणेहिं दु सो रचादीहिं दन्वेहिं॥२७६॥ एवं गाणी सुद्धो ण स्यं परिणमइ रायमादीहिं। राइज्जदि श्रएणेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं॥२७६॥

रागादिककी छोपाधिकतापर स्फिटिक हा दृष्टान्त- - जैसे स्फिटिक मिण स्वयं अपने आप अपने आपकी ओरसे शुद्ध है वह रागाहिक भागों से अर्थात् लाल पीला वन जाय इस प्रकार स्वयं नहीं परिण्मता है। पर वह स्फिटिकमिण दूसरे लाल काले आदिक पदार्थोंका निभित्त पाकर रंग ह्रप् परिण्म जाता है। द्रपणकी तरह चारों ओरसे स्वच्छ एक स्फिटिक पापाण होता है, मिण नहीं, स्फिटिक पापाण तो देखा ही होगा और सफेंद मिण भी देखा होगा, वह स्वयं स्वच्छ है, उसमें रागादिक नहीं हैं। स्फिटिक मिणके पास हरा, पीला, नीलां डाक लग जाय तो वह स्फिटिकमिण होता है या उसके साथ जो लाल आदि चीजं लगी हैं उसके कारण होता है। जो दूसरी चीज लगी है लाल, पीली आदि उसका निमित्त पाकर यह उफटिक मिण लाल पीले रूप परिणमा। इस ही प्रकार आदमा स्वयं शुद्ध है, वह रागद्वेपहप नहीं है परन्तु दूसरी जो रागादिक प्रकृतियां हैं, दोप है, उनके निमित्तसे ये रागादिकहप किए जाते हैं।

निमित्त होनेपर भी नैमित्तिक परिणित मात्र उपादानमें — भैया !
यह आस्मा रागादिक रूप जो परिण्मा है वह स्वयं नहीं परिण्मा है किन्तु दूसरी प्रकृतिके सम्बन्धसे उसका निमित्त पाकर यह रागादिक रूप परिण्मा है। इस दृष्टांतमें यह भी दृष्टि दें कि रागादिक रूप परिण्मा है तो यह स्कृटिकमणि ही परिण्मा है, पर वह दूसरे पदार्थका सम्बन्ध पाकर परिण्मा है। जैसे कोई आदमी गाली दे तो दूसरा गुस्सा करता है, तो रेखने वाले लोग तो यह कहते हैं कि गाली देने वाले ने गुस्सा पदा कर दिखने वाले लोग तो यह कहते हैं कि गाली देने वाले ने गुस्सा परिण्मा है वह वही विया है। पर गुस्सा जो पैदा किया है, गुस्सारूप जो परिण्मा है वह वही परिण्मा है, गाली देने वाले ने गुस्सा नहीं किया है। किन्तु गाजी देने वालेके शब्दोंका निमित्त पाकर यह पुरुष गुस्सारूप परिण्म गया है। इसी वालेके शब्दोंका निमित्त पाकर यह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एक व्या कर्मोंका निमित्त पाकर यह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एक व्या कर्मोंका निमित्त पाकर यह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एक व्या कर्मोंका निमित्त पाकर वह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एक व्या कर्मोंका निमित्त पाकर वह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एक व्या कर्मोंका निमित्त पाकर वह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एक व्या कर्मोंका निमित्त पाकर वह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है। एसा क्या कर्मोंका निमित्त पाकर वह आत्मा रागद्वेपरूप परिण्म गया है।

करें कि जिससे नवीन हमोंका वंध न हो, नवीन कमोंका वंधन न हो। इसका उपाय यह है कि रागद्देषका उपयोग कम कर दें और यह मानें कि यह सर्व विश्व मुम्ससे पृथक है, मैं के वल शुद्ध चैतन्यमात्र हूं। अपने आप में अपने आपके चैतन्य तेजको ही देखों और उसे ही मानो कि यह मैं हूं। बाकी सर्व वैभव घर समुदाय परिवारजन सब बुख मैं नहीं हूं, मैं तो एक चैतन्यस्वभाव मान्न हूं, ऐसी अन्तरमें प्रतीति हो तो आत्माको ज्ञानवल प्राप्त होगा।

विकारमें ख्याधिकी सिन्निधिका नियम— जैसे स्फिटिक पाषाण स्त्रयं किसी रूप परिण्यमिका स्वमाव नहीं रखता है, वह तो स्वच्छरूप ही परिण्यमता रहता है, उसमें पर-ख्याधिकी जरूरत नहीं है, पर अपनी स्वच्छताके प्रतिकृत जब वह स्फिटिक पाषाण लाल हरा आदिरूप परिण्यम जाता है तो वहां पर-ख्याधिका सिन्निधान आवश्यक है। तो यद्यीप यह स्फिटिक पाषाण स्वयं परिण्यमका स्वमाव रखता है, फिर भी खुद तो जुदा स्वमाव है, इस कारण रागादिक भावोंका निमित्त नहीं वन पाता। रागादिक भावोंके निमित्तका अभाव है इस कारण रागादिक रूप यह आत्मा विना निमित्त पाये अपने आप नहीं परिण्यमता किन्तु परद्रव्योंके ही द्वारा रागादिकके निमित्तमूत जो है उनका ही निमित्त पाकर यह आत्मा अपने स्वमावसे विगकर स्वयं रागादिकरूप परिण्यमता है, अर्थात् अपनी परिण्यतिसे रागादिकरूप वन जाता है।

वर्तमान स्थितिमें प्रवृत्ति और भावना— इस आत्माके रागद्देवरूप आदि विकार और विकासाभाव बनानेमें निमित्त क्या हुए ? ये जो प्र प्र प्रकारके कर्म हैं और उत्तरमेद्से १४८ तरहके हैं। इस घटनामें यह जानते रहना चाहिए कि अपनी रागादिक परिणिति होकर भी यह मैं नहीं हूं। यह उदयजन्य चीन है, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र हूं, ऐसी अपने शुद्ध आत्म स्वरूपकी दृष्टि करें तो मेरा कत्याण हो सकता है। यह तो हुई सिद्धान्त की बात। पर गृहस्थावस्थामें हम आपको क्या करना दाहिए ? जो प्रेक्टिकल बात हो, जिससे आप गृहस्थजन घर्मके मार्गमें लगे रहें— वह कर्तन्य है एक प्रमु पूजा।

प्रभुप्तामें ज्ञानीका विवेक — प्रभु प्लामें भगवानकी मूर्तिका एक वड़ा विश्व आलम्बन है। हम आप भक्ति करते हैं अरहंतकी और आलम्बन रखते हैं उसकी मूर्तिका। किसी दर्शकको दर्शन करते हुए क्या आपने ऐसा सुना है कि है भगवान! तुम डेढ़ वेथाके लम्बे हो, जयपुरमें वने हो, असुक कारीगरने गढ़ा है, ऐसा सुना है क्या ? मंदिरमें आकर

तुम दर्शन करते हो तो ऐसा कहते हुए दुमने किसीको भगवानकी पूजा करते हुए न देखा होगा तो उस पत्थरकी पूजा होती है क्या ? उस पत्थर की पूजा नहीं होतो है। अरे उस मूर्तिके समक्ष आकर यह पूजा करते हैं कि हे भगवान चीरदेव ! दुमने चार घातिया कर्मोंका विनाश कर दिया, तुमने केंवत्य अवस्था प्राप्त की। हमें भी आप जैसा ही बनना है। सो जो भी मंदिरमें मृिका पूजन करता है वह पत्थरकी पूजा नहीं करता है, वह प्रमुके गुणोंकी पूजा करता है। मंदिरमें जिसकी मूर्ति स्थापित की गई है उसके गुणोंकी पूजा होती है, पावाणकी पूजा नहीं होती है। गृहस्थजनोंके लिए पायाणकी मृर्ति भगवानकी पूजाके लिए एक आलम्बन मात्र है। तो

श्र.वर्कोके कर्तव्योमें सर्वप्रथम कर्तव्य है प्रभुकी पूजा करना।

प्रभुपूजाक भावका प्रगाव — भगवान घीर प्रभुक समवशरण में सब लोग जा रहे थे — घोड़, वंदर, नेवला, सांप आदि सभी जा रहे थे। एक मेदक भी छहलते छुद्ते समवशरण में पहुंचने जा रहा था। भगवानके समवशरण में मनुष्य, देव, पशु, पक्षी सभी वंठकर छुनते हैं और जिस वीर के उपदेशको सुनकर मनुष्य आत्माका लाभ जेते हैं। देशी प्रकार पशुपक्षी आदि बीरकी घ्य सुन कर अपना लाभ जेते हैं। तो एक मेढक जा रहा या एक फूलकी पंखुदी द्याए हुए कि धीर प्रभुका दर्शन करेंगे। वह उद्घलता सुद्रता जा रहा था। श्रीणिक राजा भी हाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा था समयशरण में पहुंचने के लिए। मार्गमें हाथीक पैरसे वह मेढक दब गया, जो फूलकी पंखुदी लेकर मगवानके समवशरण में जा रहा था। मेढक मर कर अन्तर्म हुतंमें ही देव हो गया और चंद मिनटों में ही देव बनकर जवान हो गया।

प्रमु पूजाकी महिमा- समवशरणमें पहुंच गया। राजा श्रे णिक जब समवशरणमें पहुंचा तो उसने देखा कि इस देवके मुकुट में मेहकका जिस वता है, सो पूछा कि यह देव कीन है जो मुकुट गांधे है और जिसके मुकुटमें मेहकका निशान बना है? तो वहां उपदेश हुआ कि यह देव पूर्व- मुकुटमें मेहक बात आप हाथी पर बैठे हुए समवशरणमें चले जा रहे थे भवमें मेहक भी उछलता कूदता समवशरण में चला जा रहा था। सो हाथी को परके नीचे आकर मेहक मर गया था और वही मेहक मरकर चंद मिनटमें ही देव इसा। तो प्रमुकी पूजाके भावसे समवशरण में जाता हुआ मिनटमें ही देव इन गया। प्रमुकी पूजामें बहुत गुण है। यदि कोई मिनटमें ही देव बन गया। प्रमुकी पूजामें बहुत गुण है। यदि कोई मिनटमें ही देव बन गया। प्रमुकी पूजामें बहुत गुण है। यदि कोई मिनटमें ही देव बन गया। प्रमुकी प्रामित हिए रखता है, प्रमुके होई मिनटमें ही देव है तो उसकी बहुतसी बाधाएँ, बहुतसे संकट, पापका गुणों में वित्त देता है तो उसकी बहुतसी बाधाएँ, बहुतसे संकट, पापका

उदय शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। प्रभु पूजाका क्या वर्णन किया जाय ?

प्रमुक्तकी एक कथा— एक कथानक है कि एक पुरुप अपने मकान में एक मूर्ति रखकर रोज पूजा करता था। पूजा करते-करते उसको कई वर्ष हो गए। पिहले तो वह गरीव था, पर प्रभु भक्तिसे उपार्जित पुरुपके ही कारण उसकी गरीवी दूर हो गई थी। उसके यहां घन काफी बढ़ गया था। सो एक रात्रिमें चार चोर उसके घरमें घन चुरानेक लिए गए। चारों चोरोंने विचार कर लिया था कि उसका सारा धन भी ले लें और उसे मार भी डालें ताकि पीछे कोई मगड़ा न रहे। सो उसके घरमें घुस गए और कह दिया कि देखों हम तुम्हारा घन और तुम्हारी जान लेनेक लिए आये हैं। तो वह बोला कि अच्छा है, मेरा घन ले लो, मेरी जान ले लो इसकी मुमे चिंता नहीं है पर थोड़ीसी एक बात है कि इस प्रमुकी मूर्तिको हम २० वर्ष पुजते आए हैं, सो आप लोग थोड़ा अवसर दें कि इस मृर्तिको हम पानीमें सिरा आएँ फिर हमें कोई चिंता न रहेगी। निःशल्य होकर हम घन दे देंगे और जान भी देंगे। चारों चोरोंने विचार किया कि अभी रात्रिके १२ वर्जे हैं एक डेढ़ घंटेमें आ जायेगा, सो यह सोचकर दो चोर संगमें हो लिए और वह चल दिया।

संगमें हो लिए और वह चल दिया।

प्रभुमक्त प्रार्थना— वह उस मृतिको पानीमें लेकर गया। जब कमर वरावर जलमें पहुंच गया तो उस प्रभुमृतिकी विनती करता है कि हे भगवन! में २० वर्ष से तुम्हारी पूजा करता आया हूं, अब में तुम्हें इस जलमें सिरा रहा हूं, आपको सिरा करके जाऊँगा और अपने प्राण दूंगा। मेंने सोचा कि जान देनेके बाद किर आपकी पूजा करने वाला कोई न होगा, सो इन्हीं हाथोंसे आपको सिराता हूं। पर एक बात पूछता हूं नाथ, मुक्ते किसी बातकी गम नहीं है। में आपको सिराता हूं तो यह भी एक धर्मकी दूटी विधि है और जान जायेगी इसकी भी रंच परवाह नहीं है, पर दुनिया क्या कहेगी कि प्रभुमिक करनेका यह फल होता है कि जान जाया करती है। इसका जरूर खेद है कि थोड़ा धर्मकी प्रभावनामें कमी आ जायेगी।

प्रमुमक का समाधान इतने में ही एक द्विन ऐसी आई कि है
भक ! तू विवाद न करा ये जो चार चोर आए हैं इनको तून पहिले भवों
में मारा था। सो जो जिसके द्वारा मारा जाता है वह प्रायः अगले भवमें
अपना बदला चुकाता है। सो तू ने इन चारों चोरोंको मारा था। यदि
तुमे ये कम कमसे मारते तो चार भवोंमें मारते। एक एक भवमें मारता,
दूसरा दूसरे भवमें, इसी प्रकार तीसरा और चौथा भी मारता, पर यह

प्रसुमिकिका ही प्रसाद है कि चार बार हुके नहीं मारना पड़ रहा है, एक बार ही चारोंक हारा निक्कर गारा जा रहा है। यह प्रभुमिक्तका ही प्रसाद है।

प्रसुभितिसे उपाजित पुरुवका प्रसार— जब ऐसी वात दो चोरोंने सुनी और लाना कि इसकी तो पड़ी मिहमा है, तो कहा—भैवा अब न सिरायो इस मृतिको। अब हमारे साथ घर लाँटकर चलो, हम चारों विचार करेंगे तय इसे पानीमें सिराना। उन दोनों चोरोंके साथ वह आदमी घर गया। घर पर उन दोनों चोरोंने साथके दोनों चोरोंसे सारी यात कर सुनाई। चारों चोर मोचते हैं कि प्रभु ने जब इसके तीन भवोंका मरण काट दिया तो ज्या हम चारों मिलकर इसका एक भव नहीं काट मफते हैं भी कहा कि जावो, अब हम हुम्हारी न तो जान लगे और न धुम्हारा धन ल्हेंगे। तुम प्रभुकी इसी तरहसे उपासना करते रही जिस तरहसे झभी हक करते आये हो। तो प्रभुक्ष क्यान परिवारके लोगोंमें या अन्य लगन होनी चाहिए ऐसी जैसी कि अपने परिवारके लोगोंमें या अन्य किसीमें करते हो। उससे भी अधिक लगन प्रभुकी और लगनी चाहिए।

विकारमें निमित्तमून पदार्थ — जैसे स्फटिक पत्थर चारों तरफसे
शुद्ध स्थन्छ होता है, उसके पास जिस रंगका कागज लगादें उसमें उसो
प्रकारका प्रतिभास होने लगता है। तो यहां जैसे यह पूछा गया कि
स्फटिक मिण्में जो नाना रंग फलके उसमें निमित्त कारण क्या पापाण
ही है या कोई दूसरी चीज है । यदि फहेंगे कि स्फटिक पापाण ही है।
तो स्फटिक पापाण तो सदा रहता है। यदि स्थयंके ही निमित्तसे ऐसा रंग
पड़ गया, मलक गया तो उसमें यह रंग सदा रहना चाहिए और कहें कि
उसमें दूसरा कोई निमित्त है तो उसका अर्थ यह हुआ कि जो कागज है
यह है निमित्त और स्फटिक जो स्ययं लालरूप परिणम गया, वह है उपादान। तो जो खुद लाल हो रहा है ऐसे उस इंकका निमित्त पाकर स्फटिकमिण्न स्थयं रंग रूप परिणम रहा है।

निमित्तसे विविकत निजकी उन्युखता— इसी तरेह यह आतमा रवयं स्वन्छ है, इसका स्वभाव जाननमात्र है, यह स्वयं रागद्वेप रूप नहीं परिगुप्त सकता है, यहां कोई पर द्रव्यका सम्बन्ध है। जिनका सन्वन्ध है वे हैं नाना कर्मपर्यायें। उनके उदयका सम्बन्ध पाकर यह आतमा रागादि है स्वाना कर्मपर्यायें। उनके उदयका सम्बन्ध पाकर यह आतमा रागादि है स्वप् परिगुम जाता है। तो ऐसे परिगुमते हुए आत्मामें यह निर्णय करना कि ये रागादिक मेरे स्वभाव नहीं हैं, ये परकृत ऐव हैं, इन रूप में नहीं हुं, इनसे मेरा हित नहीं हैं, ये रागादिक भिन्न चीज है, में तो शुद्ध-

ज्ञानमात्र हूं, ऐसा अपने आपमें शुद्ध ज्ञानमात्रका अनुभव करना सो में ह को दूर करनेका उपाय है। वस्तुका स्वभाव ऐसा है कि वस्तु अपने आपकी सक्ताक कारण विकारक्षप नहीं है। उसमें रंच विग इ नहीं है। विगाइ जितना होता है वह किसी परद्रव्यके सम्बन्धसे होता है। जब परद्रव्य मेरे कुछ नहीं हैं तो परद्रव्योंके सम्बन्धसे होने वाले विकार भी मेरा-स्वक्षप नहीं हैं। मेरा स्वक्षप शुद्ध ज्ञानमात्र है। ये सब मोहके नाच हैं। मोहनुत्य-- भैया! घरमें वस रहे हैं, लोगोंसे प्रीति बढ़ा रहे हैं।

मोहनृत्य— भेया ! घरमें वस रहे हैं, लोगोंसे प्रीति वढ़ा रहे हैं। इस अनन्त जीवोंमें से दो चार जीवोंको छांटकर अपना मान रहे हैं, यह सब मोहका नाच हैं। जीव तो सभी अकेले स्वतंत्र अपने स्वरूप रूप हैं। जीवका अन्य कुछ नहीं लगता, मगर भोहका ऐसा प्रवल नाच है कि दि स चर्यमें यह जीव पिसा जा रहा है, इसका जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसका घात होता चला जा रहा है फिर भी यह जीव मस्त हो रहा है रागद्देषमें।

कत्पनाशस्त्रसे स्वका चात— यह जीव अपने चैतन्यप्रमुकी हिंसा कर रहा है, वरवाद हो रहा है, निगोद पशु पक्षी आदिक गतियों में जन्म मरण लेता फिर रहा है—ऐसी कठिन दशा इस कारणपरमारमतत्त्वकी, कारणसमयसारकी हो रही है। वह केवल मोहके कारण हो रही है। जगत् में मोहके सिवाय और दुःख ही क्या है १ कोई इप्ट गुजर गया तो बढ़ा दुःखी होता है। क्या दुःख हो गया? जगत्में अनन्त जीव है वे जन्म मरण करते हैं, कोई कहीं पैदा होता है, मरकर फिर कहीं चला जाता है यह तो इस जगत्की रीति है और जो गुजर गया उसमें कोई स्वरूप नहीं है। तुम अपने स्वरूप रूप हो, हम अपने स्वरूपक्ष हैं। इसमें मेरा क्या विगाद हुआ और आपका इसमें क्या ज़क्सान है १ सब विविक्त हैं, जेकिन मोह एक ऐसा प्रवल विकार है कि यह अपने आप विचार-विचारकर दुःखी होता है मित्रका वियोग होने पर।

मरणके वियोगमें टोटेमें कौन मैया! इष्ट, स्त्री, पुत्रादिक किसी का वियोग होने पर खुद सोच लो कि टोटेमें कौन रहा ? मरने वाला टोटे में रहा था ये जीने वाले टोटेमें रहे ? मरने वाला तो मरकर चला गया, तया शरीर पा गया, नयी बुद्धि होगी, उसको यहांके किन्हीं लोगोंकी सवर न रहेगी। उसे तो यह भी खबर न रहेगी कि मेरा घर वहां है ? बह तो मस्त हैं जिस पर्यायमें पहुंच गया वहीं का हो गया। किन्द्र ये जो जिन्हा रह गए वे उसके वारेमें स्थाल कर करके दुःखी हुआ करते हैं। जो जिन्हा रह गए हैं वे उस मर जाने वाले के प्रति सोच-सोच कर रोते रहते हैं।

परके शरणकी असंभवता इस जगतमें कोई मेरेको सुखी इरता

गाया रेन्द्र ६३

चाहे तो नहीं कर सकता है। केवल एक मेरा आत्मा मेरे लक्ष्यमें रहे तो में सुखी हो सकता हूं। यह जीव अपने आपके रागमाव में खुद निमित्त नहीं हा सकता। जैसे सूर्यकान्तमणि खुद रंग विरंगा वने, उसमें खुद निमित्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस आत्मामें भी जो रागहेपोंका विगाड़ भाता है, उसके कारण परद्रव्योंका संग है। परसंग न हो तो विगाड़ न हो।

बहुसंगके अभावमें आकुलताकी कभी— लिसके एक ही लड़का हैं उसको ज्यादा आकुलता नहीं है, जिसके दो-चार बच्चे हैं उसको बहुत आकुलताएँ हैं। जिसके कई बच्चे हैं उसके अनेक प्रकारके विचार चलेंगे, अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ वनेंगी। जिसके एक ही पुत्र है उसके अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ नहीं होती हैं, क्योंकि वह जानता है कि मेरे मरणके बाद सब कुछ इसीका तो हैं, उसको कोई फिकर नहीं होती हैं और जिसके कई बच्चे हैं उसके यह फिकर रहती है कि यह सब धन इनको बांटना पड़ेगा। संत जन तो इसी लिए निर्धित रहते हैं कि वे अकेले हैं। उनका रोजका काम है आरंगाकी हिए करना और उसीमें उप्त वने रहना।

संकरमोचक परमीपिंच — भैया! जितना परसंग बढ़ना है जतना ही विगाइ होता है। मगर ज्ञान एक ऐसी अमीघ औपिंघ है कि घरमें रहते हुए, परिवारके बीचमें रहते हुए भी आकुलता नहीं होती। जब भी विश्वित आए, अपने आपको केवल चेतन्यप्रकाशमात्र देखे, सबसे न्यारा केवल अपनी स्वरूप सत्तामात्र अपने स्वरूपको निरखे वहां सारा क्लेश तुरनत दूर होता है। लेकिन ऐसी स्थित गृहस्थोंकी देर तक नहीं हो सकती है। इस कारण फिर आकुलतामें पड़ जाते हैं पर न रहो देर तक, जितनी हैर अपने आतमाके अंतरंगमें प्रकाश मात्र चेनन्यस्वरूपको देखे उत्तनी देर तो आत्मामें निराकुलता समममें आए कि अरहंत सिद्ध जिसकी हम पूजा करते हैं वे कैसे आनन्द लूटा करते हैं! हम आपका आनन्द चिरकाल तक नहीं रहता है, प्रमुका आनन्द चिरकाल तक रहता है पर एक मलक तो पाया।

प्रमुके आनन्दकी जातिके आनन्दके अनुभवका एक दृष्टान्त — जैसे एक गरीव पुरुष दो आनेकी हो किसी चौवेकी दुकानसे मिठाई खरीद कर खा लेता है और एक रईस पुरुष तीन पाव मिठाई उसी दुकानसे वही मिठाई खरीदकर छक्कर खा लेता है तो यद्यपि उस गरीव आदमीने छक्कर तो नहीं खाया पर खाद तो वही पाया है जो कि उस रईस पुरुषने पाया है। इसी प्रकार यहांचे गृहस्थजन अथवा प्रस्त साधु उस आनन्दकी

पा सकते हैं जो प्रभुका ज्ञानन्द है, जिस आनन्दको प्रभु चिरकाल तक छक कर पाते रहते हैं। वेवल अपने आएकी और मुड़कर पायेंगे सारका लाभ और वाहरके पदार्थोंकी ओर मुड़कर आवुलता और विवन्दना ही पायेंगे।

नरजन्मका सदुपयोग — यह मनुष्य जन्म पाया है तो यहां सार बात यही है। इसका सदुपयोग करना है, इस मनुष्य जन्मको पाकर इसे व्यर्थ नहीं खोना है। विषयकपाय तो पशुपक्षी भी कर रहे हैं, पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं। पेट भरना, विषय-कषाय भोगना, यही एकमात्र उद्देश्य रहा तो मनुष्य देह पानेसे वया लाभ रहा ? जैसा श्राया वसा ही चला गया। यहांका लाभ यह है कि इस सहज पदार्थ के समागमको पुष्य पर छोड़ो, जैसा उद्य होगा तैसा प्राप्त होगा। उद्यसे श्रधक किसीको प्राप्त नहीं होता और धन खर्च कर देने पर भी, दान दे देने पर भी उद्यके भीतर जितना खाली हो गया हो, किसी न किसी उपायसे बादमें वह भर जाता है।

पुरयोदयानुसार लोकसमृद्धिका एक दृष्टान्त — जैसे कुवा होता है एस कुवें की मिरसे ज्यादा पानी नहीं निकलता है। जितना पानी भरा रहता है उससे ज्यादा कहां से आए और उससे निकाल लें तो जहां तक किरा है वहां तक फिरसे पानी आ गया। उस कुवेंसे जितना चाहे पानी निकाल लों, जितना चाहे मेला वाले उससे पानी निकाल लें, उसे जरा एक आध रातका विशाम तो मिले, सुवह देखोंगे तो वह बुवां लवालव भरा हुआ आपको मिलेगा। इसी प्रकार धन वैभव सम्पदाको ज्यादा जो इनमें परिश्रम नहीं करना है, वह ते थो डेसे ही परिश्रम से आता रहता है। उसके आनेका मुख्य कारण है पुर्योद्य। यदि उदय अनुकूल हो तो धन सम्पदा स्वयं प्राप्त होगी। उदयकी रक्षा के लिए कर्तव्य है कि हम अच्छे कार्योंमें लगें, शुभोपयोगके कार्योंमें लगें जिससे कोई संक्लेश न हो, पापका परिणाम न हो, पुर्य खत्म न हो जाय, जिस पुर्यसे मनुष्यजनम पाया है उस पुर्यकी रक्षा करो। यदि उस पुर्यका नाश कर दिया तो दुर्गति होगी।

वस्तुविज्ञानीके बन्धका श्रमाव इस जीवमें जो रागभाव श्राते हैं उनका निमित्त यह जीव स्वयं नहीं है। उसके परपदार्थोंका संग निमित्त है। यह श्रात्मवस्तुका स्वभाव है कि प्रत्येक जीव श्रपनी श्रोर से ज्ञानरूप बनता है। परपदार्थोंका संग होनेसे यह श्रद्धानरूप बन जाया करता है। इस प्रकार जो वस्तुके स्वभावको श्रपने श्रापके स्वरूपको ज्ञानीजन जानते हैं इस कारण हानी जतों के पूर्वमवों के बांधे हुए कमों के उदयसे रागादिक भाव भी आयों तो भी अपने को रागादिक रूप नहीं दनाते। हो वे राज विकल कर्ता नहीं होते। देखी अपने आप रागद्देव आयों तो हम मानलें कि ये रागद्देव मेरे स्वरूप हैं, मेरे सम्बन्धी हैं। किन्तु ऐसा तो है ही नहीं। वे सबसे भिन्न केवल ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको जानते हैं। वे जीव रागदिक के करने वाले नहीं हैं, वे कर्ता नहीं हैं। उनके क्रमोंका बंध नहीं होता। इसी वातको अब और भी स्पष्ट रूपसे कहते हैं।

ग् य रायदोसमोहं कुन्विद गागी कसायभावं वा। स्वमप्पणो ग सो तेग कारगो तेसि भावागां ॥२८०॥

रागके कर्तत्वका कारण — ज्ञानी जीव अपने आप ही अपने आप को रागद्वेप मोहरूप अथवा विपयकवायरूप नहीं करता। इस कारण वह ज्ञानी उन भावोंका कर्ता नहीं है। जो अपनेको मनुष्य मानेगा वह मनुष्यके योग्य काम करेगा, जो अपनेको वर्चोंका वाप मानेगा वह वापके अनुकूल अपना काम करेगा अर्थात् पर्चोंकी चिंता करना, वर्चोंका पालन ये सव दार्य करेगा। जो अपनेको घनवान मानेगा वह जेसे घनवानको काम करना चाहिए वैसे काम करेगा। जो अपने को त्यागी साधु समके सो त्यागी साधुको जैसा काम करना चाहिए यसा काम करेगा। जो जीव अपनेको जो मान लेना है नसके अनुकूल ही वह कार्य करता है। जैसे कोई कमेटी है उस कमेटीके आप सद्देप हैं तो आप उस सदस्यके नातेसे उसमें आप काम करते हैं। कमेटीम जो बात आती है उसके विरोधमें आप कार्य करते हैं। मिट जाय तो मिट जाय इतना तक आप भाव बनाते हैं और मान लो सब लोगोंकी बिनती करनेसे आपने मंत्रीपद स्वीकार कर लिया तो अब आपकी मान्यतामें यह आ गया कि मैं मंत्री हूं। तो जिसका अभी तक आप विरोध करते चले आये थे उस कामको ठीक ठीक आप कर लेंगे। तो यह परिवर्तन अपने आपकी मान्यता लायो। जहां यह मान्यता हुई कि अब मैं इनका अधिकारी हूं तहांसे ही माव बदल गया।

कर्र त्वकी शिश्रा मोहमें नसिर्गिकी— एक कुमारी लड़की जिसका श्रमी विवाह नहीं हुआ है वह पर फटकाये अभी इघर-इघर 'डोलती है, फिरती है, कोई विकार नहीं है और जहां मांवर पड़ी तहां ही उसकी चाल टाल सबमें अन्तर आ जाता है। पहिले कैसा अटपट एकदम उठकर मागती थी अब वह गजगामिनीकी चालमें अपने कपड़ोंको समेटकर चलती है। यह फर्क किसने ला दिया ? उसकी मान्यताने। है मिनटमें ही उसकी चालढालको निसने वहल दिया ? उसकी मान्यताने। उस लड़की

की मान्यतामें यह आगया कि अब मैं स्त्री हूं। तो उस मान्यताके अनुकूल उसकी सारी बातों में अन्तर आ गया।

आत्मत्वकी मान्यतामें आत्मानुसारिता— यह जीव अपनेको जैसा मानता है उसके अनुकृत इसके राग और द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। और क्यों जी, कोई आदमी अपनेको सिर्फ आत्मा ही आत्मा मानता हो, वह अपने को मनुष्य न मानें किन्तु एक शुद्ध चैतन्य आत्मद्रव्य मानें, जैसे जगत्के सब जीव हैं वैसा ही मेरा स्वरूप है, जो सब हैं वहीं में हूं, जो में हूं वह अभु है, जो प्रमु है वह में हूं, ऐसी निगाह कब बनती है जब आत्माका जो शुद्ध चैतन्यस्वरूप है वह चैतन्यस्वरूप हिंगे आता है तब यह बात बनती है। तो जब इस जीवने अपनेको एक चैतन्य मान तिया तो चैतन्यके अनुकृत काम करेगा। अपनेको इंसान मानेगा तो इन्सानके योग्य दूसरोंकी सेवा करना, दूसरोंवे काम आना। इस प्रकारके सेवाक कार्य करेगा और कोई अपनेको इन्सान भी न माने। इन्सानसे ऊँचा एक अपनेको आत्मा मानें, एक जाननहार पद्धे मानें तो सब चेष्टाबोंको वह समाप्त करके केवल जाननहार है सनहार बनेगा।

सुख दु:खकी कल्पनानुसारिता— भैया ! ६में सुख ही अथवा दु:ख हो। यह सब हमारी मान्यता पर आधारित है। आपका कोई काम किसी वाहरी जगह पर है, मानो श्रहमदाबादमें हैं। किसी ने खबर देदी कि आपके व्यापारमें र लाख रूपयेकी हानि हो गई है। चाहे यह इस न हुआ हो। विक दो लाख बढ़ गए हों पर इसने छपनी मान्यता बनाली इसिल्ए रात दिन दुःखी रहता है। दुआ वहां छुछ नहीं। वहां तो अमन चैन है। खूद श्रव्हा काम चल रहा है पर इसने अपने उपयोगमें हानि जैसी बात बना ली। लो वहां वह दुः सी हो रहा है और चाहे वहां टोटा ही पड़ गया हो श्रीर किसीने मूउमूठ खबर कर दी कि तुम्हारे न्यापारमें दो लाख रूपये की वृद्धि हुई है, ली इतनी बात सुनकर ही वह फूला नहीं समा रहा है। तो सब मान्यताका ही फल है और क्यों जी हानि हो या लाभ हो, सारी स्थितियोंको एक समान मानं, इन बाह्य पदार्थोंकी कैसी मी स्थिति आए, इससे न तो आत्माका कुछ सुधार है धीर न बिगाइ है तो ऐसी मान्यता से ही शांति मिनेगी। वाहरमें कितना ही श्रम कर लें पर शांति नहीं मिल सकती है। यदि अपने अन्तरमें ही कोई अम करें, जानवारी बनाएँ, अपने आत्मवलको दृढ़ कर लें, अपना ज्ञान सही वनाएँ तो यह उपाय व्यर्थ नहीं जाता। बाह्य पदार्थों में श्रम करना तो व्यर्थ है।

परिचन्ताकी व्यर्धता— भैया! तुम किसकी चिना करते हो?

गाथा २८० ६७

परिवारमें जितने लोग हैं सबके साथ उदय लगा है। तुम उनका पालन नहीं करते। उनका उदय है, उस उदयके कारण तुम्हारे निमित्तसे उनका पालन होता है। तुम तो निमित्त मात्र हो. हुम तो उन पुण्यवःन जीवों के सेवक मात्र हो। जिन स्त्री पुत्रों को आप वैठ वैठे खिलाते हो और उनको प्रसन्न देखना चाहते हो आप यह बतलावो कि आपके पुण्यका उदय बड़ा है या उनका। उनका पुण्य बड़ा है जिन्हें कोई अम नहीं करना है, जिनकी आप बड़ी फिकर करते हो। तो जिनका पुण्य बड़ा है उनकी आप चिंता क्यों करते हो? उनका तो पुण्य ही बड़ा है, उनके पुण्यक अनुसार सब

साधन जुटेंगे ही।

मोहमें परके मरणपोष्णकी मान्यता— एक कथानक है कि एक गरीब जोशी था जिसका कार्य यहां वहां के घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज मांग लाना और १० बजे इकड़ा करके देना, तब जाकर रोटी बने और खाये। इतना बह गरीब था। एक साधु निकला और बोला—वेटा क्या कर रहे हो ? क्या कर रहा हूं, आटा मांगने जा रहा हूं क्यों कि आटा इकड़ा करके अपने परिवारके लोगोंका पालन करता हूं। तो क्या उनको तुम खिलाते हो ? हां हां, जब हम मांग कर धरते हैं तब वे खानेको पाते हैं। साधु बोला कि तू नहीं खिलाता। तू मेरे साथ १४ दिनके लिए चल। वह सरल स्वभावी था सो उस साधुके संगमें चल दिया। साधु ने कह दिया था कि यदि तेरा दिल मेरे संगमें न लगे तो १४ दिनके वाद घर हो आना। सो जब उस दिन १० बजे तक वह न पहुंचा तो घरके लोग दु:खी हो गए। किसी मस्खरेने कह दिया कि उसे तो कोई जानवर उठा ले गया है, वह मर गया है। सारे गांवमें ख्वर फैल गई। रोवा घोवा मच गया।

पुरयोदयमें पड़ोसियों द्वारा पृछ — थोड़ी देर बाद गांवके लोग सोचते हैं कि इस घरमें ४ — ७ तो बच्चे हैं और केवल एक रांड स्त्री रह गयी है। तो अब क्या करें ? क्या अपन लोग भर पेट लायें और इसके परिवारके लोग भूखे रहें ? यह तो हम सबसे कैसे देखा जा सकता है ? तो जो अनाज वाले थे उन्होंने पांच सात अनाज के बोरे हे दिए घी वालों ने घी के टीन दे दिए। शकर वालोंने शकर दे दिया, कपड़ा शालोंने कपड़े दे दिए। रोज-रोज कहां देंगे, कमसे कम इतना तो सामान हो जाय कि एक साल तकका काम चल जाय। अब सब सामान आ गया। १०—१२ दिनके भीतर ही उनका रूप बदल गया। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहिन लिए, पक्ती हो पकवान बनाकर खाने लगे। जब १४ दिन गुजर गए तो वह पुरुष कहता है कि महाराज घर देख आएँ कीन जिन्दा है, कीन मरा है ? तो साधु कहता है कि श्रच्छा देख श्रावो, पर घरमें एकदम न घुस जाना छिप

कर ही देखना।

कर हा दखना।

मोहमें मौज— सो वह गया घर और पीछेसे चढ़ गया। उसे छिप

कर देखनेका स्थान छत मिला। देखता हैं कि क्या हो रहा है। ये कैसे

नये कपड़े पहिने हैं, कैसी कड़ाही जल रही है ! सब खुश हो रहें हैं। कैसा

बढ़िया खा रहे हैं, इनका तो भाग्य जग गया। छव तो अच्छा है। ठीक

रहा साधुके संग जाना। १४ दिनमें तो इनका सारा ढंग ही बदल गया।

सो एकदम खुशीसे वह छतसे छूदा। उन बच्चोंसे प्यारके शब्द बोजता है।

यहां क्या होता है कि स्त्री ने बच्चोंने तो सुन ही रखा था कि वह गुजर गया। जब उस शकलसे देखा तो सबको यह निश्चय हुआ कि यह भूत वनकर आया है। सो भूतके भगानेकी भैया क्या प्रक्रिया है ? अधजली लकड़ी, कंकड़ पत्थर मारना। सो उन वचोंने उसको अधजकी लकड़ी तथा कंकड़ पत्थर आदिसे मारक्र भगा दिया। वह सोचता है कि क्या हाल है, में तो घरमें श्राया हूं श्रीर ये सब मुक्ते भगा रहे हैं। वहांसे किशी तरहसे जान वचाकर साधु महाराजके पास आया।

निज लाभमें सार-- वह जोशी बोलां-महाराज घरके लोग ऐसा खुश हैं कि इतना खुरा कभी अपने जीवनमें नहीं हुए लेकिन जब में घर गया तो घरके सभी लोग अधजली लक्डी कंकड़ पत्थर आदि लेकर मारने दौड़े। मैं किसी तरहसे जान वचाकर आपके पास आया हूं। साधु बोला कि यह सब स्वार्थका संसार है। जब तक तुमसे उनका कुछ स्वार्थ निकलता या तब तक तुम्हारी पूँछ थी अव जब उनका माग्य जग गया तो कौन तुम्हारी पूछ करेगा। अब तो तुम्हारा सुख इसीमें है कि मेरे साथमें रही और अपनी योग्य तपस्या ज्ञान बढ़ाकर अपना जीवन सफल करो।

करो।
 निजमें परख नो आप सोचिये कि कौन किसको सुसी करता है और कौन किसको दुःखी करता है। सर्व जीवोंके स्वयं कर्मीका उदय है, उसके वश आप उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसी स्थितिमें भी सचा ज्ञान जगावो। क्या आप दूसरोंकी सेवा करते हैं। नहीं करते हैं। आप तो केवज अपना परिणाम बनाते हैं, भाव बनाते हैं। अपने भाव बनाने के अतिरिक्त यह जीव और कुछ करनेमें समय नहीं है और कुछ तो उनके उदयके अनुसार स्वयमेव हो जाता है। ऐसा जानकर समस्त बस्तुवोंकी स्वतंत्रता पहिचानो। मेरा दूसरा कुछ नहीं है, में दूसरेका कर्ता नहीं हूं। में अपने आपका ही अधिकारी हूं, में अपने भाव ही बनाता हूं। जैसे भी

बनाऊँ। इससे आगे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। जब यह आब ज्ञान प्रकाश अपना आत्मा जगाता है तब वहां मोह नहीं रहता है।

भववासी और प्रमुके अन्तरका कारण भकामरस्तीत्रमें एक काव्य हैं "को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्वं संश्रितो निरवका-शतया मुनीश ! दोपस्पात्तविविधाश्रयजातंगवैंः ।वानान्तरेऽपि स वद्यां च-दपीक्षितोऽसि ॥

मुनि मानतुङ्ग स्वामी भगवान आदिनाथकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ ! यदि तुममें सारे गुगा भर गए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि उन वेचारे गुर्णोंको इस मनुष्यने अपने में बैठनेके लिए जगह नहीं दी इसलिए ने बेचारे गुण इधर-उधर भटकते रहे। उन इधर उधर भटकते हुए गुणोंको आपने अपने में बैठनेके लिए जगह दे दिया। संतोष, क्षमा सभी गुणोंको तुमने अपने में जगह दे दी क्योंकि इस मनुष्यके पास जब ये सभी गुण पहुंचे तो इसने अपनेमें बैठनेके लिए जगह नहीं दिया, 'नो बैंकेन्सी' कहकर मानी उन्हें मना कर दिया। उन वेचारोंको कहीं जगह न मिली तो भगवानके पास आकर उनमें सारे गुण इकट्ठे हो गए। इसमें क्या आश्वर्की बात हैं ! इस मनुष्यते दोषोंको जगह दिया है । मूठ, छल, लोभ आदिको अपने में बैठा लिया तो बताबो कोई दोष भी प्रभुक पास फटका । गुणोंको इसने जगह नहीं दिया है इसलिए ये सब गुण भगवानमें चले गए। भैया ! जैसा गुणी भगवान है वैसा ही अपना खरूप है, पर अपना खरूप न देखने से बाहर अपना बैभव देखते हैं इसलिए दुःखी हैं। तो कर्वाच्य यह है कि हान बढ़ार्ये । ज्ञानसे ही आनन्द और शांति प्राप्त होगी। और सब इख पुरवके चद्रयपर छोड दें।

वस्तुस्वह्नपसे विरुद्ध जानकारीकी क्लेशकारणता— जगतके जीवों को जो आकुलता वनी हुई है वह अज्ञानके कारण बनी है। पदार्थ हैं किसी भांति और जानते हैं किसी मांति, इसलिए आकुलता होती है। आबु-लता दूर करने के लिए ऋषीसंतोंने सर्वप्रथम यह बात कही है कि हम पदार्थोंको सही-सही जानें तो आकुलता न होगी। जैसे धन, घर वैभव विनाशीक हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। पर जिस घरमें जो मनुष्य रहते हैं उनका अपने घनमें यह विश्वास है कि यह मेरा धन घर नष्ट न होगा। दूसरेके प्रति तो ख्याल करते कि इन लोगोंके घर वैभव नष्ट होंगे और अपरी-अपरी अपने लिए भी कह देते हैं कि मेरे धन वैभव भी नष्ट होंगे, पर अन्तरमें श्रद्धा करके यह नहीं सोचते कि ये समागम विनाशीक हैं, ये नष्ट होंगे। विनाशीक वस्तुवोंको अविनाशी मानना आकुलताका कारण है। क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि यह मेरी चीज है, मेरे साथ सदा रहेगी, और वह रहता है नहीं क्योंकि उसका तो जो स्वरूप है, जो प्रकृति है वह तो नहीं वदल सकती है।

स्वामित्वसम्बन्धी विरुद्धविचारका फल आकुलता— अच्छा यह बतलावो कि धन वैभव क्या आपका हैं ? आपका नहीं है। यदि आपका होता तो सदा आपके पास रहता। वह तो आपसे अत्यन्त जुदा है, फिर भी आप मानें कि यह मेरा है तो यही मिथ्याज्ञान है। इस मिथ्याज्ञानसे ही आकुलताएँ होती हैं। चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आए, चाहे कितनी ही दरिद्रता या नाना प्रकारके कष्ट हों ? थिद वस्तुस्वरूपका सही ज्ञान है तो वह कष्ट न मालूम होगा। जीवोंने आकुलता मिथ्याज्ञानसे लगा रखी है।

पोजीशनके अहंकारका फल— देखिये भैया! यह जीव अपनेको मानता है कि में अमुक पोजीशनका हूं, अमुक देशका हूं, अमुक जातिका हूं — नाना प्रकारका अपनेको मानता है। पर यह तो बतलाबो कि क्या में ऐसी पोजीशनका हूं ? क्या में मनुष्य हूं ? यह निर्ण्य पहिले करो। क्या आप मनुष्य हैं ? मनुष्य तो हैं नहीं, किन्तु एक चेतन परमात्मतत्त्व हैं। मनुष्य होना तो एक पर्यायकी वात है। यह जीव अनादि कालसे अब तक अनन्त पर्याय घारण करता चला आया है। यह तो अनेक बार मनुष्य हुआ है, अनेक बार पशु पक्षी हुआ है। यह में मनुष्य नहीं हूं। में तो एक ज्ञाता हुण चैतन्य द्रव्य हूं। पर ऐसी सही अद्धा न करके उत्हा आश्रय कर लिया कि में मनुष्य हूं। इसलिए मनुष्यके लायक अम करना पड़ेगा। मनुष्यके लायक करना करनी पढ़ेगी और कल्पना करके घरमें रहते हुए कोई मनुष्य किसी कारणसे यदि ऐसा मानता है कि में तो सबसे न्यारा हूं, मुक्ते क्या पड़ी है दूसरोंकी ? में तो सबसे प्रथक स्वतंत्र सत्ता वाला हूं। ऐसा सोचनेसे आकुलताएँ कम हो जाती हैं। और जो जानता है कि में इतनी पोजीशन वाला हूं, मैं इतने पुत्रों वाला हूं तो उनको खिलाने पिलाने उनकी रक्षा करनेमें कष्ट करना पड़ता है।

श्रात्माके यथार्थ ज्ञान विना शान्ति श्रसंभव मेया! संसारमें दुःख केवल यही है कि जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा नहीं मानते। यह मैं श्रात्मा कैसा हूं? इसका सहज निर्णय किए बिना मुक्तिका मार्ग न मिलेगा। हम रोज रोज पूजामें विनती पढ़ जाया करते हैं कि है प्रभु! मुक्ते मुक्ति चाहिए। हमारा हृदय श्रापके चरणोंमें तब तक रहे जब तक कि मुक्ते मुक्ति म मिल जाय। इस तरहसे विनतीमें बोल भी जाते हैं, पर मुक्ति मिलेगी कैसे, मोक्ष किसे दिलाना है ? पिहले यह तो निर्ण्य करो। छपना नाम लेकर बोलो —क्या इस नाम बालेको मोक्ष कराना है ? नहीं। यह नाम बाला तो बिनाशीक है, माया रूप है, यह असत् पदार्थ है। स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। तो किसका मोक्ष कराना है ? जिसका हमें मोक्ष कराना है उसे जब तक हम न जानें तो फिर किसे मुक्ति दिलाएँ ? जैसे किसीको भोजन कराना है तो जब यही साल्म नहीं है कि किसे भोजन करना है तो किसे भोजन करायें ?

तिजकी मुक्ति व उपाय— मुक्ति कराना है इस चैतन्य पदार्थकी।
यह मैं आत्मा आकाशवत् निलेंप अतिमास मात्र हूं, इसमें रागद्वेष नहीं
हैं, मैं जाननहार नेवल हूं। यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे अनिभन्न होनेके
कारण परवस्तुवोंकी और दृष्टि लगाकर अपनेको नाना रूप मानता हूं।
और इसी कारण नाना जन्म मरण करने पड़ते हैं। तो मैं अपने आत्मा के वास्तविक रूपको जान जाऊँ कि मैं केवल प्रतिभासमात्र एक स्वतंत्र सन् हूं, जिसका किसी अन्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है— ऐसा जान भर जाऊँ तो लो मुक्तिका मार्ग मिलता है। गृहस्थ हो तो क्या, साधु हो तो क्या, आत्माका पूरा पड़ेगा इस यथार्थ जानसे ही। इन विनश्वर पदार्थोंके समागमसे मेरा हित न होगा। अपने आपके स्वरूपका यथार्थ विश्वास रखें। शुद्ध दृष्टि होनेसे ही अपना हित है। कितने ही संकटमें यह जीव पड़ा हो पर भीतरमें अपनी सही दृष्टि रखे तो वह संकटोंसे शीघ ही दूर हो जाता है। कल्याणका मार्ग मिलता है।

हितार्थं करने योग्य काम— भैया ! करने योग्य काम अपने आपके आत्माका सचा झान है। झानी पुरुष अपने आपको रागद्देवरूप नहीं मानता। अपने आपके कारण उसमें रागद्देव नहीं होते। कर्मों के उदयके निमित्तसे ये राग द्देव होते हैं। यह मैं हूं ही नहीं तब रागोंसे मुक्ते राग कहार हो। तो यह राग कब तक पनपता रहेगा जब तक कि घरके कुटुम्बके लोगोंसे प्रीति है। यदि उनसे प्रीति छूट जाय तो राग छूट जायेगा। जिस मित्रसे आपका लगाव नहीं रहा वह कब तक गुम्हारे पीछे अहेगा ? इसी प्रकार ये रागादिक भाव जो इस जीवके आज्ञानके कारण कर्मोंका निमित्त पाकर होते चले आए हैं। जब इसमें राग न रहेगा तो यह राग कब तक सतायेगा ? प्रभुका दर्शन तब सफल है जब कि वह मार्ग दिख जाय जिस मार्गसे चलकर यह प्रभु हुआ है। वह बीतराग प्रभु ही सचा देव है। पुरुषकी बातें तो दानसे भी हो सक ने हैं, दया परोपकार आदिसे हो सकती हैं, पर प्रभुके दर्शनका फल तो सुवितक! मार्ग दिखाना

है। दर्शन करके यदि कुछ पुण्य कमा लिया तो उससे क्या होगा ? दर्शन का लाभ तो मुक्तिका मार्ग मिलना है।

प्रभुका कृतकायंक्रम— प्रभु ने क्या किया था ? सर्व प्रथम अपने स्वस्पका निर्णय किया था । यह में आत्मा एक झानस्वरूप हूं, इस निर्ण्य के कारण जो उस आत्मामें विषयद पायों के भाव उत्पन्न हुए थे उनसे उपेक्षा हो गयी अर्थात् मोह जीत लिया गया । इस मोहके जीतने के प्रसाद से उनका रागद्वेष मिट गया । रागद्वेष मिटने के कारण उनके केवल झान हआ।

जपना विकास रका हुआ है। कैसा ही कोई घरमें प्रिय हो स्त्री अथवा प्रत्र, कोई भी लो आपको प्रिय हो, ऐसा प्रिय वनः ना छापने लिए संकट है। भले ही प्रेममें अपने में संकटका अनुभव न करें पर संकट अवस्य है। यदि किसी से प्रीत न हो तो किर कोई कष्ट न होगा। जिससे प्रीत रसके नाश होने पर बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। किर विदेव की बात यह नहीं है कि किसी पदार्थ में राग बढ़ाया जाय। राग बढ़ाना झानी पुरुपका वर्त न्य नहीं है। झानी जीव अपने को रागद्धेप मोह रूप नहीं मानता। वह तो अपने सही स्वरूपको जानता है। वह झानी पुरुप अपने शुद्ध स्वभावसे नहीं विगता है और जो अपने शुद्ध स्वभावसे विगा हुआ रहता है वह परपदार्थों में राग करने लगता है। यह जीव रागद्धेप मोह रूप स्वयं नहीं परिण्यमता और जब स्वयं नहीं परिण्यमता और झान हो गया तो दूसरे के द्वारा भी रागरूप नहीं परिण्यमता।

हानीकी अविचलितता— भगवान रामचन्द्र जी जब तपस्या कर रहे थे तो उनको सीताजी का प्रतीन्द्र सोलह में स्वर्गसे आकर रामचन्द्रजी को डिगाने की कोशिश करने लगा कि यह भगवान राम अभी मोक्ष न जायें और फिर दोनों एक साथ मोक्ष जायेंगे। ऐसा करना क्या किसीके हाथकी वात है ? डिगाने की कोशिशकी, बहुत हावमान दिखाया, बहुत ही चतुरायी दिखाने की कोशिश की, पर भगवान रामचन्द्र जी अपने शुद्ध हहा की हिंदिसे विचलित न हुए। फिर ऐसा रूपक दिखाया कि सीता जी के केशों को पकड़ कर रावण खींच रहा है ताकि रामचन्द्र जी अपने झानसे चिग जायें पर नहीं चिगे। जो झानी जीव हैं वे अपने शुद्ध स्थावसे स्वयं नहीं चिगते और दूसरों के द्वारा भी रागादिक रूप नहीं परिणमते।

श्रज्ञानमें श्राकुलतांकी कारणता-- यह ज्ञानी टंकी की एंकत् निश्चल ज्ञानस्वभाव वाला है। वह राग्द्रेष मोह भावोंका करी नहीं है। हम अपनेको इस दुनियाका म. लिक मानते हैं। श्रीर कर्रा मानते हैं ये दो भूल इस श्रज्ञानी जीवमें पड़ी हुई हैं। श्री तुम किसके मालिक हो? किसी परवस्तु पर तुम्हारा श्रिकार भी है क्या? जिस पदार्थको तुम अपना मानते हो वह पदार्थ तुम्हारी इच्छाके श्रनुकूल परिश्मेगा क्या? नहीं परिश्म सकता है। कोई किसी परका श्रिकारी नहीं है, मालिक नहीं है। फिर भी यह मानना कि में श्रमुक पदार्थका मालिक हूं, वस यही खोटा ज्ञान है। यह किसी परका करने वाला नहीं है, फिर भी श्रपनेको परका कर्ता मानता है, यह मान्यना तो श्राकुलतावोंकी ही मूलक है।

स्वाध्यायविधि— इस जीवको संसारकी आकुलतावोंसे बचानेमें समर्थ सम्यग्झान है। अनेक यस करके इस सम्यग्झानकी उपासना करो। स्वाध्याय करके उपासना करो, पर स्वाध्याय होना चाहिए विवेकपूर्वक। जो प्रन्थ अपनी समममें आयें उन प्रन्थोंका खाध्याय करो। जिस प्रन्थका स्वाध्याय करो उसका ही स्वाध्याय करो जब तक कि प्रन्थ पूर्ण न हो जाय। आज कोई प्रन्थ उठा लिया, कल कोई प्रन्थ उठा लिया, यह झान-युद्धिका तरीका नहीं है। जिस प्रन्थका स्वाध्याय श्रुक्त करो उसीका स्वाध्याय अंत तक कर लो। उसके वाद कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि वहीं प्रन्थ दुवारा किर पढ़लो। एक बार पढ़ लेनेके वाद दुवारा पढ़नेसे सभी वात स्वय समममें आती रहती हैं। स्वाध्याय कर नेके साथ ही दो नोट वुक रखनी चाहिएँ। एक नोट बुकमें जहां जो समममें न आया उसे नोट वुक रखनी चाहिएँ। एक नोट बुकमें जहां जो समममें न आया उसे नोट कर लिया और एक नोट बुकमें जो वात बहुत ही आत्माको छूती है, जिससे शांति और संतोप मिलता है उस वातको नोट वर लिया। इस तरहसे शुक्से अंत तक उसी प्रन्थका स्वाध्याय कर लेने से झानमें युद्धि होती है।

शानितका उपाय सम्याज्ञान शांति संतोष मिलनेका उपाय है सम्याज्ञान । अच्छा यह वतलावो कि धन वैभवसे क्या शांति आ सकती है ? नहीं आ सकती है । यदि धन वैभव वाले लोग भी शांति प्राप्त करते हैं तो समिनये कि अपने ज्ञान वलसे ही वे शांति और संनोष प्राप्त करते हैं । यदि धन वैभवसे शांति और संतोप नहीं प्राप्त करते हैं । यदि धन वैभवसे शांति और संतोप नहीं प्राप्त करते हैं । यदि धन वैभवसे शांति होती तो त्याग किसलिए किया जाता है ? बढ़े बढ़े तीर्थकरोंने ६-६ शांति होती तो त्याग किसलिए किया जाता है ? बढ़े बढ़े तीर्थकरोंने ६-६ शांति होती तो त्याग किसलिए किया जाता है ? बढ़े बढ़े तीर्थकरोंने ६-६ शांति होती तो त्याग किसलिए किया जाता है ? बढ़े बढ़े तीर्थकरोंने ६-६ शांति होती तो त्याग किसलिए किया जाता है ? बढ़े वह परतंत्रताक छनुभवमें जो आनन्द है वह परतंत्रताक छनुभवमें नहीं है । इहानीपुरुप अपने को स्वतंत्र निरखते हैं । यह मैं एक ज्ञान मगम हो है । ज्ञानीपुरुप अपने को स्वतंत्र निरखते हैं । यह मैं एक ज्ञान मगम हूं, अपने आपके हो भावोंक में भोका हूं एसा वस्तुके स्वभावका मात्र हूं, अपने आपके हो भावोंक में भोका हूं एसा वस्तुके स्वभावका

· .

जानने वाला ज्ञानी पुरुष त्राकुलित नहीं होता है।

वस्तुविज्ञानपर भवितन्यकी निर्माता— जिन्हें वस्तुके स्वरूपकी खबर नहीं है वे स्रज्ञानीजन वस्तुके स्वभावको नहीं जान पाते हैं। इस कारण ध्रपनेको नानारूप बना डालते हैं स्रोर जब स्रपनेको नानारूप बनाते हैं तो श्राकुलित होते हैं। ऐसा जानकर हम जो भी कार्य करें, पूजा, ध्यान, सत्संग, गुरूपासना, द्या, दान इन सव क्रियावोंके वीच में हम यह सही ज्ञान रखें कि इसमें केवल में श्रपने भाव ही कर पाता हूं, श्रन्य वातें में नहीं कर सकता। ऐसा शुद्ध ज्ञान रहेगा तो रागद्धेप न सतायेंगे और परको श्रपनानेका भाव रहेगा तो रागद्धेप न सतायेंगे और परको श्रपनानेका भाव रहेगा तो रागद्धेप सतायेंगे। दूसरी बात यह है कि गृहस्थोंको तीन पुरुपार्थोंका वाम पड़ता है— धर्म करना, धन कमाना, सवका पालन पोपण करना। तो साथमें यह भी ध्यान रखें कि पालन पोषण उनका हम नहीं करते। उनका जैसा उदय है उस उदयके श्राचुक्त उनका पालन होता है। इसिलिए श्रपने चित्तमें ऐसा भार न महसूस करना कि मेरे घरमें इतने पुरूप, स्त्री, वालक बालकाएँ हैं, इन सबका भार सुक्त पर है। अरे उनका भार तुम पर नहीं है। उनका भी उनके श्राचुक्त उदय है। इस कारण तू निमित्त बनता है उनके पालन पोपण में। इस कारण इस भारको दूर करना, श्रपने को निर्भार श्रामव दरना श्रीर कर्तन्य करना।

सबका उदय- चन कमाना क्या हाथ पैरोंके अमका फत है या कोई दिमागका काम है १ घन तो पुरयोदयसे थोड़ेसे ही अमसे अपने को प्राप्त होता है। यदि उदय अनुकूल नहीं है तो कितना ही अम करते जावो धन प्राप्त नहीं होता है। कोई स्त्री दूसरे के आभूषण तथा वण्त हगर ह नहीं देख पाती, कोई दूसरेका ठलुवा नहीं देख सकती है। में यह करती हूं, यह नहीं करती है, इस तरहसे परस्परमें अनवन भी हो जाती है। किन्तु सोचो तो जरा—क्या ये समागम सदा रहेंगे १ क्या दूसरेका भाग्य हम खरीद सकते हैं १ क्या हम दूसरेको परेशान कर सकते हैं १ क्या हम दूसरेको परेशान कर सकते हैं १ क्या हम दूसरेको सुखी हु:खी कर सकते हैं १ उदय है दूसरोंका तो चलता है। तो जिसका जैसा उदय हो उसके अनुसार चलता है चलने दो। हम उसके साधक नहीं होते, बाधक नहीं होते।

स्वात्मचिन्ता मैया ! हम अपनी फिक्कर करें, दूसरोंकी क्या फिकर करें ? इन कमोंके बंधनमें फँसा हुआ हूं । इस कारण में स्वयं दुर्गीत का पात्र हूं । दूसरों पर क्यों दृष्टि देते हो ? सुद तो गड्देमें पड़े हुए हैं, अझानमें बसे हैं, परिणामों में शुद्धता नहीं आती, सुद तो ऐसी विकट

परिस्थितिमें हैं छोर दूसरेको नाना प्रकारके दोगोंसे युक्त देख रहे हैं, दूसरों के पेय निकाल रहे हैं, दूसरों से ईप्यां कर रहे हैं—इन बातों से क्यां मिलेगा अपनेको शिव्याने आपकी संभाल करें तो उस संभालमें अपना भी भला है और दूसरोंका भी भला है। पर परकी दृष्टि में न अपना भला हो पाता, न किसी परका भला हो पाता। सो समता परिणाम करिये। जितनी अपनी शिक्त हो, जितना अपना ज्यान वन सके उतनी समता रखिए।

परचिन्ताकी व्यर्थता— भैया! किसी पर रागहें प कर ने से दूसरे का कुछ न यन गया, न विगड़ गया किन्तु खुदका विगाड़ हो गया। इस लिए रागहेपींपर विजय हो, विपय कपाय न सता सकें, किसी दूसरेका विरोध रखनेका परिणाम न यने तो यह प्रवृत्ति अपने आपके कल्याणकी साधक होगी और अपने आपकी संभाल न कर सके तो बाह्यपदार्थींका छुछ भी ज्याल बनाए रहें उससे उत्थान न होगा। इनके समान इस जगत में सुखका कारण दूसरा छुछ नहीं है क्योंकि आनन्दका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, धनके साथ आनन्दका सम्बन्ध नहीं है। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आनन्द भी प्राप्त होगा। हम जरा-जरा सी बातों में दुःखी हो जाते हैं। उस दुःखको करने वाला कोई दूसरा नहीं है। में ही अपने ज्ञानसे इस जातिकी कल्पनाएँ बना डालता हूं कि ज्ञानमें से दुःखके अंगारे फूटा करते हैं। दूसरेको कोई दुःखी नहीं करता। में ही अपने ज्ञानसे ऐसी कल्पनाएँ बनाता हूं कि दुःखी होता रहता हूं। अपने ज्ञानकी संपाल हो जाय तो दुःख नहीं ही सकता है।

हानकी संभाल — भैया! हानकी संभाल यही है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानें। घन वैसव विनाशीक हैं, विनाशीक मानें। घन वैभव मेरा नहीं है तो उसे अपनेसे मिन्न ही जानें। रागहेप मोहका परिणाम मेरी बरवादीके लिए ही उत्पन्न होता है, देश जानकर उस रागहेप मोहसे उपेक्षा करें। मेरे लिए शरण मात्र में ही हूं — ऐसा जानकर मात्र अपने शुद्धस्वरूपका शरण महण करें। ये वाह्यसमागम तो व लेश ही उत्पन्न करनेके कारण हैं, ऐसा जानकर इन सबसे अपनी लगन हटाएँ। उत्पन्न करनेके कारण हैं, ऐसा जानकर इन सबसे अपनी लगन हटाएँ। जैसा अपना स्वरूप है वैसा ही अपनेमें झान जगे तो आनः द हो सकता है। घन वैभवकी रंच परवाह न करें कि मेरे पास घन वैभव कम है। इस से भी घन वैभव कम हो तो भी बहुत है। इस सम्पत्तिसे हित नहीं है। हित तो अपने सम्यग्ह्यानके परिणामसे है। चिंताकी क्या बात है ? खुदका प्रभ खुरकी निगाहमें यदि है तो वहां फिककी कोई बात नहीं है। अपने

ज्ञानकी संभाल नहीं हैं तो जगह-जगह विपत्तियां ही मिलती हैं। इस कारण श्रानेक प्रयत्न करके एक श्राप्ती श्रात्माका यथार्थ निर्णय करें। रायम्हि दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा।

तेहिं दु परिक्षमंती रायाई वंघदि पुर्कावि ॥२८१॥

भावीवन्धनकर्ता रागाशय यह जीव कर्मांको कैसे बांघता है श्रीर श्रपने रागादिक विभावोंको कैसे करता ? इसका वर्णन इस गाथामें है। इस जीवन पहिले रागद्वेष मोह करके जो कर्म बांधे थे वे कर्म जब खद्यमें आते हैं तो उनके उदयका निमित्त मात्र पाकर यह जीव अपने परिण्मनसे रागादिकक्ष परिण्म जाता है, क्यों परिण्म जाता है कि इस जीवको बस्तुके स्वतंत्र स्वरूपकी खबर नहीं है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपना चतुष्टय लिए हुए है। एक आत्मा अपने ही प्रदेशमें रहता है, अपने ही गुणों में तन्मय है, अपनी ही परिणितिसे परिणमता है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूपसे है, पर इसकी याद नहीं रखते और उत्ता धारणा बना लेते हैं कि में घरमें हूं, इस लोकमें रहता हूं, यह ही मेरा धन वैभव है। इससे ही मेरा सुधार है। इस तरहसे यह जीव परकी श्रोर उन्मुख होता है श्रोर परकी उन्मुखनाके कारण में रागरूप हूं, इस प्रकार अभेदभावसे अपनेको रागादिक रूप मान करके जो परिणमन होता वह फिर भी भावी कं। लेमें जो रागादिक परिग्णामोंको उत्पन्त कर सके ऐसे द्रव्यकर्मको वांधता है। जैसे यहां कोई पुरुष में पुत्र वाला हूं ऐसा अभेदरूप भाव करता है तो वह ऐसा राग प्रकट करता है को राग आगामी कालमें भी राग उत्पन्त करनेका कारण् है।

असंस्कृत रागका उदाहरण— जसे सफरमें जा रहे हैं, अपना भी सामान अपने पास है और दूसरा मुसाफिर भी वहां वैठा है हिन्वेमें, उस का भी सामान वहीं रखा है पर इसे अपने ट्रङ्कमें आत्मीयता है, इस आत्मीयताके कारण वह ऐसा राग करता है कि आगामी कालमें भी तत्सम्बन्धी राग रहेगा और कदाचित् कोई मुसाफिर थोड़ी वान करके आपकी निगरानीमें अपना सामान छोड़ जाय और वह प्लेटफार्म पर पानी पीने चला जाय उसकी टोंटी देखनेका राग है या नहीं है ? कोई उसमें हाथ लगाये तो वह कहेगा कि भाई इसे न छुवो, यह दूसरेका सामान है। राग थोड़ा जरूर है, पर वह राग भावी कालमें आगामी समय में रागको पैदा करे ऐसा राग नहीं है। थोड़ी देरके लिए हैं। जब वह मुसाफिर आ गया तो उसमें रंच भी रागका संस्कार नहीं रहता।

ज्ञानोका असंस्कृत राग-इसी तरह जो सम्यग्दृष्टि जीव है उसको

गाया २=१ १०७

जो बिषयमोगोंके साधन मिले हैं उनमें इसका राक नो है पर ऐसा राग नहीं है जो कागामी समयवे लिए भी राग वांध। उसकी यह बुद्धि नहीं होती कि में ऐसा ही भोग जीवन भर भोगता रहूं। वह तो यह चाहता है कि कब वह समय खाए कि इस भावी विषत्ति से दूर जाऊँ ! किन्तु छज्ञानी जीवको इस प्रकारका राग है कि उस चीजको वर्तमानमें भी नहीं छोड़ सकता खोर खागामी समयवे लिए भी राग वांधेगा।

द्धानरद्भी वराग्य होनेपर भी वाह्यमें रागप्रवृत्ति— जैसे एक कोई यनिक रोगी हो गया, डाक्टर इलाज करता है, वह दवाई बड़े प्रेमसे पीता है। इस रोगीको छोषधिमें राग है या नहीं है ? राग है। यदि दवा समय पर न मिले तो यह मुँ मला जाता है। तो इस दवासे प्रेम है या नहीं ? है। डाक्टरसे प्रेमपूर्वक दवा सानक िए पृद्ध नहा है। कव कब दवा सामी जायेगी, किस-किस चीजमें मिलापर खायी जायेगी ? वहें प्रेमसे पृद्ध रहा है, पर साथ ही साथ यह भी पृद्धता जा रहा है कि यह दवा कब तक सानी पड़ेगी। इसके वर्तमान भावों में दो प्रकारकी वातें पड़ी हुई हैं। दवा पीनेका राग भी पड़ा हुआ है छोर यह दवा कव छूटे, ऐसा मनमें भाय भी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार झानीजीव विपयभोगों में पड़ा हुआ है। वनमें जुटना इसका छएणमात्रके लिए है। वह अन्तरमें यह भावना रखता है कि ये विषय भोग कब छूटे ? किन्तु आहानी जीव रागरूप परिएमता है, यह जानता है कि में रागकप हूं इस कारण वह ऐसे कमोंको बांधता है कि आगामी कालमें भी इसे राग करना होगा। यह पर्भपरा जन्म मरणमें ले जाने वाली होती है।

हित और अहितकी एक एक वात— भैया! हित और अहितकी
ये ही दो यातें हैं और अधिक नहीं जानना है। अहितको यात गह है कि
जिस पर्यायरूप हूं, जिस परिणमनमें चल रहा हूं, में यह ही हूं, इससे परे
और कुछ नहीं हूं, यह श्रद्धा होती है तो पर्यायमें रुलना पड़ता है और
जिसमें यह प्रत्यय है कि में न मनुष्य हूं, न रागद्वेपादि परिणाम हूं, किन्तु
में एक शुद्ध चैतन्यमात्र हूं, ऐसा जिसके भाव रहता है वह पुरुष अपने
आत्माको पाता है और मोचमार्गमें लगता है। भीतरके इतनेसे निर्णयमें
सात्माको पाता है और मोचमार्गमें लगता है। भीतरके इतनेसे निर्णयमें
संसार और मोधका फैसला है। भीतरमें अपने आत्मस्वरूपको तजकर
जहां यह माना कि में अमुक-अमुक हूं, वस फैसला हो चुका। संसारमें
जनम मरस बरना होगा और जिसने इस समय उपासनासे भिन्न ज्ञानमय
अपने जापका मान किया है यस फैसला हो चुका, उसका मोक्ष जरूर
होगा। जो चीज कुट जाने वाली है उस चीजसे प्रीति नहीं तजी जा रही

है यही तो वड़ी मलिनता है।

श्रात्मस्पर्शमें सगुनपना— सभी भाइयों ने जो जो छुछ मिका है वे सभी चीजें कभी न कभी विछुड़ जायेंगी। क्यों जी यह बात सही है ना। सही है। श्रसगुनकी बात नहीं कह रहे हैं। श्राप लोग मानेंगे कि यह श्रसगुनकी बात कह रहे हैं। श्राप लोग मानेंगे कि यह श्रसगुनकी बात कह रहे हैं। श्राप लोग मानेंगे कि यह श्रसगुनकी बात कह रहे हैं। सगुन वह कहलाना है जिस बात के बोलनेसे श्रपने श्रात्माका पता पड़े। जिस चीजक देखनेसे श्रपने श्रात्माका पता पड़े। जिस चीजक देखनेसे श्रपने श्रात्माका पता पड़े उसका नाम सगुन है श्रीर जिसके निरखनेसे श्रपना पता न पड़े श्रीर श्रहान श्रंयकारमें उत्तेम रहें उसका नाम श्रसगुन है। कभी सुना होगा कि गलीमें से कोई मुद्दी जाता हुश्रा दिख जाय तो उसे सगुन मानते हैं या श्रसगुनी उस मुद्देश दिख जाना सगुन है। वह कार्य सिद्धिका सूचक है। तो उसे सगुन क्यों माना १ क्या बात उसमें है जो वह सगुन वन जाता है १ उसके सगुन वननेका कारण यह है कि उसके देख कर एक बार तो मनमें परिणाम श्रायेगा ही कि संसार श्रमार है। यो ही मर जाना पड़ता है, यहां कोई तत्त्व नहीं है। सब छुछ छोड़ जाना होगा श्रीर इन भावनावों से साथ श्रपने श्रात्मक व्याणका भी क्षण भरको पता होता है वह मुद्दी श्रात्माकी याद दिलाता है इसिलए सगुन है।

स्वभावष्टिमें समृद्धि— यहां सगुनकी वात कह रहे हैं कि जगत्में जो कुछ समागम मिले हैं वे सब कभी न कभी विछु जायेंगे। यह हंस् छात्मा अवेला यहांसे जायेगा। आगे अवेला जायेगा इतना ही नहीं किन्दु वर्तमानमें भी यह छात्मा केवल अकेला ही है। इस अकेले अपने आपवे स्वरूपको देखो। ऐसा अकेला देखों की मुममें न कमों का सम्बन्ध है, न शरीरका सम्बन्ध हैं न रागादिक मिलनतावांका भाव है, मुममें तो एक झायक स्वभाव हैं ऐसे झायकस्वभावमात्र अपने आपका यदि निर्णय करो तो संसारके संकट से छूट सकते हो। १०-२० वर्ष तक घर, धन वैभवसे राग किया। अंत तक तो निमेगा नहीं, यदि कोई इस जीवनमें ही छुछ समय रागसे दूर रा सके तो भला है और रागसे दूर न भी रह सके तो कमसे कम गहती ते अपनो मानता रहे कि मैं जो राग कर रहा हूं, यह मेरो श्रुटि है। तो भी खिह शांतिके मार्गमें लगा हुआ है।

अन्तरंगका निर्णय यहां बात कही जा रही है सही अपने कल्या गाकी बात । जिस जीवकी पाप कार्योंमें प्रवृत्ति हो रही हो और उर में मन लगाये हो और कहे कि मैं गल्ती मानता हूं कि यह पाप कर रह हूं में गी गन्ती है, उमका कहना मृठ है। भीतर में किसी व्यवस्था के कार ग पाप करना पड़ रहा हो छोर अन्तरमें ग्लानि हो तो उसे यह कहनेका अधिकार है कि मैं गत्ती कर रहा हूं, पर जो प्रसन्तताके साथ मनको एकदम बेलगाम छोड्कर पाप कार्यामें लगाता हो और चँकि प्रन्थोंमें सुन रखा है कि चारित्रमोहनीयका उदय होता है सो उसका बहाना लेकर वह दुनियाको अपनी सज्जनता दिखाये तो वह डवल पाप करता है। यह फेंसला तो अपना आत्मा ही जान सकता है, दूसरा दूसरेके हृदयकी बात को नहीं जान सकता है। या जो भगवान सर्वहा है, वह उसकी पर्यायको जानता है या जो विशिष्ट अवधिज्ञानी जीव हैं वे अवधि ज्ञानसे कर्मीकी अयं परामिक अवस्थाको निरख कर अनुमानसे जानते हैं कि इसका परि-गाम श्रुद्ध है।

पर्याय वृद्धि — इस जीवकी सबसे वड़ी गल्ती यही है कि जिस श्रवस्थामें यह होता है उस अवस्थारूप ही यह अपनेको मानने लगता है। सबसे बड़ी गल्ती है यह कि यह जीव वस्तुके स्वभावको नहीं जानता, वह श्रज्ञानी होता हुआ अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत बना हुआ है। कबसे ? जब से यह संसार चना आ रहा है। अनादिकालसे यह जीव वस्तुके स्वरूपकी पहिचान न करके अज्ञानी होकर अपने ज्ञायकस्वभावके उपयोगसे हीन हो रहा है। जब कमें कि उद्यसे उत्पन्त हुए रागद्वेप मोहादिक भावों के द्वारा परिशामता हुआ यह खजानी जीव रागद्वेप मोह खादिक भावोंका कर्ता होता है और फिर भी कर्मीको बांध लेता है।

वंथके हो कारण-वंधके दो ही कारण हैं, परको आपा मानना, परको अपना मानना अर्थात् अहं बुद्धि और ममबुद्धि । में शरीर हूं, ऐसा मानना अज्ञान है और शरीर मेरा है ऐसा मानना भी अज्ञान है। पर बहुत अधिक अज्ञान इन दोनोंमें से क्या है बता सकते हो ? शरीर में हं ऐसा मानना बहुत चड़ा श्रज्ञान है या शरीर मेरा है ऐसा मानना बड़ा श्रहान है ? शरीर में हूं ऐसा मानना वड़ा श्रज्ञान है। शरीर मेरा है, यह मानना दूसरे दर्जिका अज्ञान है। अच्छा वतलावो मकान में हूं, ऐसा मानना बद्दा अज्ञान है या मकान मेरा है ऐसा मानना बड़ा अज्ञान है ? कोई जरा योलकर देखे कि यह मकान में हूं ऐसा कोई कहे तो आप उसे वेवकूफ सममांगे कि नहीं और मकान मेरा है ऐसा कोई कहे तो उसे वेवकूफ न कहेंगे। श्रज्ञान दोनों हैं क्योंक मकान मेरा नहीं है, छोड़कर जाना होगा। फिर भी कह रहे हैं इसलिए अज्ञान तो है पर मकानरूप परपदार्थ यह में हूं ऐमा मानना वहुत वड़ा श्रज्ञान है।

शरीरमें अज्ञानभाव-- शरीर मेरा है, ऐसा मान्ना भी अज्ञान है पर इसमें इतना तो ख्वाल रहा कि मैं और इन्न हूं और शरीर मेरा है इन्ना ध्यान तो रहा, पर शरीर में हूं ऐसा मानने में अपने आपका तो ध्यान ही कुन न रहा। यह अमूर्त ज्ञानमय आत्मा हमारा है ऐसा उसे रंच बोध नहीं रहा। तो यह मोह मिध्यात्व है, अज्ञान है। यह जीव रागादिक क्ष्य परिण्मता है, अपने को रागादिक क्ष्य मान्ता है। घरमें देवरानी, जेठानी अथवा सास बहूमें लड़ाई हो जाया करती है। उनके मृलमें क्या रोप निष्य है कि ने मानती हैं कि में सास हूं, में जेठानी हूं, ऐसी दुद्धि उनमें घुसी है तब जाकर विवाद हुआ और यदि वे यह मान कि में सास नहीं हूं, में जेठानी नहीं हूं, में तो एक आत्मा हूं जो संसारमें आज तक कलता फिर रहा हूं, इस पर्यायमें, तो देखो उनके विवादमें कमी आ जायेगी या न आ जायेगी।

राग व मोहमें अन्तर— तो अपने को पररूप मानने का परिकाम
महान् मिथ्यात्व है और यह भी मिथ्यात्व भाव है कि अपने को शुद्ध आत्मा
न जान सके और ये रागादिक मेरे हैं ऐसा सम्बन्ध बनाकर परिक्षमें तो
यह नवीन द्रव्य कर्मों को बांधता है। मोह और राग दो चीजें होती हैं
लेकिन जल्दी-जल्दीमें लोग ऐसा कह बैठते हैं कि उसीका नाम राग है
और उसीका नाम मोह है। राग और मोहको लोग एक ही बात समभते
हैं। उसने मुमसे राग किया, उसने मुमसे मोह किया, इस तरहसे राग
और मोहको एक ही समभते हैं पर इन दोनों में कितना बड़ा अन्तर है?
मोह तो अज्ञानो जीवके ही पाया जा सकता है और राग कभी ज्ञानीजीव
के भी होता है। अज्ञानों कराग तो होता ही है। राग और गोहमें इतना
महान् अन्तर है। जैसे अप लोगोंसे हम प्रीतिपूर्वक बातें भी करते हैं,
राग भी करते हैं, राग न होता तो हम यहां क्यों ठहरते? जाने का प्रोप्राम
था इतना ठहर गये तो इसमें राग ही कारण है। हम आप लोगोंको सुनाते
हैं इसमें राग कारण है ना। पर यह बतलावो हममें राग ही है या तुम
सबसे मोह भी है ? मोह नहीं है। सिर्फ राग है।

मोह बिना राग — दूसरी बात तुम्हारा हम पर राग है। राग न होता तो कैसे हमें और रकनेके लिए कहते ? तुम लोग हमारे चलें जानेसे कुछ कष्ट सा मानते और रक जाने से कुछ हुई सा अनुभव करते हो। तो तुम्हारा सबका हम पर राग है, मोह नहीं है। अच्छा बतलाबो तुम सब लोगोंका हम पर मोह है क्या ? नहीं है मोह हां राग अवश्य है। हां ये हमारे साधु हैं, खुल्लक हैं, त्यागी हैं, इस प्रकारका राग तुम सदद पड़ा हुआ है, पर ऐसा में ह नहीं है जैसा कि अपने घरके बच्चोंसे मोह करते हो। जैसा मोह आपका अपने घरके वसोंके साथ पढ़ा हुआ है ऐसा रहे हमारे साथ आप सब लोगोंका नहीं है।

राग और मोहके अन्तरका एक उदाहरण — राग और मोहका अन्तर देखों कि हिरण जंगलमें घास खाता है और जरासी पत्तोंकी खड़-खड़ाहट सुनाई पड़े तो तुरन्त चौकन्ता होकर खड़ा हो जाता है और भैया विलाव का मोजन क्या है ? चृहे आदिक। उस विलावने अगर किसी चृहेको पकड़ लिया है तो उसके सामने चाहे दूध रखा हो पर उस दूधकों वह नहीं छूता है। जब उस विलावने चृहेको पकड़ लिया तो आप चाहे उसे उंडोंसे मारें किर भी वह उसे नहीं छोड़ता है। इतना अधिक उससे मोह हो जाता है। यह है मोई और रागमें अन्तर। मोह घनिष्ट होता है पर राग इतना घनिष्ट नहीं होता है। तो यह जीव अपनेको रागरूप मानता है और इसी कारण किर भी कमोंसे बँघता है, इसी कारण जो बँधना न चाहें वे राग और मोहको त्याग हैं।

रायन्हि य दोसम्हिय कसायकम्मम्हि चेव जे भावा। तेहि हु परिणमंतो रायादी बंधदे चेद्रा॥२८२॥

श्रहानमय परिणाम— जो जीव श्रहानी हैं, शरीरसे भिन्न अपने श्रापका जिन्हें एता नहीं है उन पुरुषों कि कमों के उदयक कारण रागहें व मोह के परिणाम दाने हैं! वे रागह प मोह के परिणाम फिर पुरुगल कम के बंध के कारण शत हैं! पुरुगल कम फिर श्रागामीकाल में रागहें प मोह पैदा करने के लिन होते हैं। जीव में गल्ती यह है कि वह रागहें प मोह परिणाम करता है। रागहें प न करना ही धम है। रागहें प ही श्रधम है। रागहें प न हां श्रीर एक झानका अपना ख्याल हो तो वही धम है। श्रपने धम की मनुष्य बहुत कम फिक रखते हैं श्रीर घर गृहस्थी मोह ममता रागहें प की मनुष्य बहुत कम फिक रखते हैं श्रीर घर गृहस्थी मोह ममता रागहें प इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, श्रपने आपके इस श्रातमाका वे ध्यान नहीं रखते। सो जितने थे परिणाम हैं श्रज्ञानी जीव के थे सब दुःखों के देने याले हैं।

श्रहानभावसे ही दुःखरूपता— इन जीवोंको दुःख छौर किस चीज श्रहानभावसे ही दुःखरूपता— इन जीवोंको दुःख छौर किस चीज का है सो वतलावो ? दुःख है तो रागद्वेप मोहका है। श्रव दूसरे जीवसे का हैना कुद्र ई नहीं, सब अपने श्रपने खरूपसे हैं। किसीसे छुद्र सम्बन्ध तो है नहीं। मगर मोह परिणाम ऐसा लगा है कि ये दूसरे के पीछे श्रपने तो है नहीं। मगर मोह परिणाम ऐसा लगा है कि ये दूसरे के पीछे श्रपने प्राग़ हे रहे हैं। मोह ही इस जीवको एक महान दुःख हेना है। इस श्रात्मा प्राग़ हे रहे हैं। मोह ही इस जीवको एक महान दुःख हेना है। इस श्रात्मा का ऐसा स्वभाव है जैसा भगवानका है। पर मेरा यह वैभव दवा हुआ है श्रीर प्रभुका यह वैभव प्रकट हो गया है। पर मुक्तमें ऐसी शक्ति है जैसे प्रभु परमात्मा वन गए हैं। तो प्रेभुका श्रीर श्रपना एक स्वभाव है, पर थोड़ा विवेक कर रागहेप मोह हटाएँ। तो जो प्रभुको प्राप्त हुआ है वहीं हमें प्राप्त हो सकता है। प्रभुकी भक्तिमें जो गुण है वह गुण जीवक श्रन्य प्रकार श्रा नहीं सकता व्यवहारमें। व्यवहारमें हमारा दूसरे जीवोंसे सम्बन्ध लग रहा है, पर घर परिवार मित्रजन इनके सम्बन्धसे श्रात्माको क्या प्राप्त होगा ?

प्रमुके शरणका प्रसाद — प्रमुकी शरण गहें तो पुण्य प्राप्त हो श्रीन धर्मका मार्ग सुमे तो कृत्याण हो। तो प्रमुमिक में यह यह दुन्ती जी बोने अपने संकट दूर किये हैं। जब मनुष्य पर कोई आपित आती है, दरिहता आती है तो वह अपनी इस परिस्थिति में दुःख मानता है। दुःख तो यह है कि ज्ञान नहीं बनाते। ज्ञान उत्पन्न हो वस यही आनन्दका उपाय है। ज्ञान बढ़ावो तो ज्ञानसे अपने आपमें वड़ा संतोप मिलेशा। ज्ञान दिना यह जीवन वेकार है। गरीव भी हो कोई और उसका ज्ञान पुष्ट है तो अपने ज्ञानके बक्त वह सुखी रह सकता है और धनी भी हो और ज्ञान सही नहीं है तो धनसे कहीं उसे सुख न मिल जायगा। सुखका देने वाला तो ज्ञान है। उस ज्ञानकी संभात करो और सुखी होवो। ज्ञान इतना ही करना है । उस ज्ञानकी संभात करो और सुखी होवो। ज्ञान इतना ही करना है मिरे से वाहर मेरी कोई चीज नहीं है। उदयक अनुसार जो प्राप्त होता है उसमें संतोप करना। उससे अधिक की वासना न रखना, सो आत्माका सम्यग्ज्ञान है व यही प्रमुका सच्चा शरण गहना है।

इच्छानिरोधमं कृत्याणका दर्शन— मैया! इच्छा करनेसे भिलता क्या है? बढ़े बड़े तीथकर चक्रवर्ती भी धन वभवमं लीन नहीं हुए। बाञ्छा वहां पूर्ण होती है जहां वाञ्छा नहीं रहती। इच्छाके रहते हुए हम चाहें कि हमारा कत्याण हो तो नहीं हो सकता है। इच्छाको मेटो छोर अपने पृष्यके अनुसार न्याय नीतिसे कमानेसे जो दुछ भी मिले दसमें संतोष करो, उसीमें अपना जीवन चलावो और धर्म करना मत भूलो। यदि अपने खचमें १० रुग्ये उठते हैं तो धर्मके लिए भी र रुपये खचें करो। जिनकी हजारों लाखोंकी कमायी है वे हजारोंका टान करें।

करो। जिनकी हजारों लाखोंकी कमायी है वे हजारोंका दान करें।
दयायहा— एक कथानक में कहते हैं कि एक मनुष्य कहीं जा रहा
था। रास्ते में उसे एक भूखो कुतिया मिली जिसने वच्चे पैदा किये थे वड़ी
भूखी थी। कुतियाको उस मनुष्यने जो भी चार छः रोटियां थीं सिला दीं
दन वह स्पवास करके रह गया। उस प्रस्ते अपने जीवनमें

बहुतसे यह भी किए थे। एक वार जब वह बहुत गरीब हो गया तो उस ने सोचा कि अब हम अपना एक यह राजाको वेच आएँ तो छुछ गुजारा चुनेगा। सो राजाक पाम यह वेचने गया। वह राजा कहता है कि कीन कोन तुमने यह किए हैं सो बताबो। उसने अनेक यह बताये। एक जान-कार मंत्री वैठा था तो उसने कहा कि महाराज आप यह न खरीदें। इसने छुतियाके एक बार चार छ: रोटी खिलाकर प्राण बचाये थे उसमें जो पुष्य बंच इसने किया था वह आप खरीद लें। वह सोचता है कि दो चार रोटी खिलानेका इतना महत्त्व बता रहे हैं और जिसमें हजारों रुपये खर्च हुए उसका महत्त्व नहीं बताते हैं। उसे छुछ श्रद्धा हुई—बोला महाराज, मैं यह पुष्य न बेचूँगा। आप मेरे सारे यह खरीद लें पर इसको न वेचेंगे।

रान्तिका कारण ज्ञान व ध्यान — जिनकी स्थिति थोड़ी है उसीके अन्दर अपनी शिक माफिक दान करते हैं, धर्म करते हैं तो उनको बड़ा पुरय होता है। ज्ञानीजन परवाह नहीं करते हैं, जो स्थिति है उसीमें खुश रहते हैं। पूजा करो, खाद्याय करो, ज्ञान बढ़ाओं और ऐसी पुरतकोंका न्याध्याय करो जिन पुस्तकोंसे आपको तत्काल ज्ञान हो जाय। जो समभा सममा कर उपदेश देने वाली पुस्तकों हैं उनका स्वाध्याय करिये। एक ज्ञानकी ही यृद्धि करनेमें लग जाइये। ज्ञानसे जो आतन्द होगा, शांति मिलेगी वह अन्य प्रकारसे नहीं मिल सकती है। पुराणोंमें पढ़ा होगा कि घड़े-यड़े राजा हुन्तिया रहे, उनका दुःख दूर तब हुआ जब उन्हें ज्ञान प्रत्न हुआ। पांडव और कीरवमें कितना बड़ा युद्ध हुआ पर पायडवोंको शांनि तय मिली जब उन्होंने सर्व परित्याग करके निर्माश्य दीक्षा प्रहण की, अपने आतमाका उन्होंने आदर किया तब उनको शांति प्राप्त हुई। बाह्य पदार्थीमें रहकर कोई पुरुष हुखी नहीं रह सकता है। जो सुख और शांति प्राप्त होगी वह अपने आपमें रम करके ही प्राप्त होगी।

रागादिकी वन्धनरूपता— श्रज्ञानी जीव रागहें पमोहके परिणाम करता है। जो जीव स्वच्छन्द होकर किसी के रागमें श्राकर वह जाता है यह यह जाता है। प्रभुने क्या किया जिनकी हम पूजा करते हैं? मोह पहिले त्यागा, घरमें रहकर भी मोह त्यागा जा सकता है। न माने कुछ श्रपता। बस रहे हैं घरमें पर यह जाने कि मेरा तो में ही श्रात्मा हूं, दूमरा मेरा कुछ नहीं है। तो वहां कोई श्र्यांति नहीं हो सकती है। जो श्र श्रात्म होता है ये कर्मवंध करते हैं। जब तक फर्मांका बंध है तब तक जन्म मरण है।

यतमान स्थितिका गौरव- पशुत्रोंमें पैदा हुए पश्चियोंमें पैदा हुए,

अब मनुष्य हुए हैं। तो अनेक जीवांसे वितन मंते हैं अपन लोग। बोल मकते हैं, अपने मनकी बात बता मकते हैं, दूसरे की बात हुन सकते हैं वे वेचारे पशुपक्षी बांय-बांय करते हैं, किसीको अपना क्रिशाय नहीं बता सकते हैं, कितने कष्ट हैं उनको और हम आप जो मनुष्यपर्यायमें हैं हम आप गृहस्थ भी उतना ऊँचा ज्ञान पा सकते हैं जो कि साधुसंतोंके भी साधारण संयममें रहते हुए शष्त होता है। तो अपनी बतमान परिस्थित का गौरव मानना चाहिए। हम वयल मोह, गण वरने के लिए ही नहीं उत्तरन हुए हैं। हम अपने आपकी सिद्धिक लिए उत्पन्न हुए हैं। ऐसा जानकर तृष्णाका उयाल हो हो, मोहका परिणाम हो हो और अपने को ज्ञानकर में निरस्ते।

आत्मत्व थीर श्रात्मविकार — में श्रातमा देवल ज्ञानप्रकाशमप हूं। ये सब मोहके नाटक हैं जो रिश्तेदार माने जाते हैं श्रीर श्रीर तरहके दंद फंद किए जाते हैं ये सब मोहके नाटक हैं। इन मोहके नृत्यों में रहकर फोई जीव मुखी नहीं रह सकता है। सो ऐसा उपाय करो कि जिस उपाय से जन्म मरण मिट जाये। भगवानकी पृजामें वोलते हैं कि वन्म, जरा, मरण ये मेरे नष्ट हो जायें, इसके लिए में जल चढ़ाता हूं तो जैसे पानी मलको साफ कर देता है इसी प्रकार भगवानके मिलजलसे हम इन तीनों में जोंको साफ करना चाहते हैं। हमें जन्म, जरा, मरण इन तीनों रोगोंको दूर करना है इसलिए में जलका समर्पण करता हूं। जलमें श्रात्मरोगमल घोनेकी सामर्थ्य नहीं श्रतः इसे त्यागता हूं। संसारका नाम नष्ट करने के लिए चंदन चढ़ाता हूं। चंदन संनापको दूर करता है। दहां यह भाव बनाया कि इस चंदनमें यह ताकत नहीं है कि मेरे संमारताएको दूर कर सके इसलिए में चंदनका त्याग करता हूं।

यमं सं त्यामकी बहुलता अक्षयपदकी प्राप्तिके लिए में अक्ष का त्याग करता हूं। इन चावलों के त्यामसे क्या हमें अक्षयपद मिल दायेगा जिस पदमें मरण नहीं है ? नहीं, इसलिए इन अक्षतों का त्याग किया जाता है। ये पुष्प कामके साधन हैं सो इन कामवाणों को नष्ट कर ने के लिए हम इन पुष्पों का त्याग करते हैं। अधा एक महान् रोग है, जिस रोग से यह सारा जगत हु: खी हो रहा है और लोगों ने जान लिया कि नदेश और भोजन ये इस रोगको मिटा सकते हैं। मगर ज्ञानी कहते हैं कि नवेश सामर्थ्य नहीं है कि अधाका रोग मिट जाय। सदाके लिए अधा मिट जाय ऐसी सामर्थ्य तो आत्ममिक में है, तपस्यामें है इसिलए में इन नवेश आदिकको त्यागता हूं। अष्टकमां के जलाने के लिए में धूपको त्यागता हूं।

मोक्षफलके पानेके लिए में इन फलोंको त्यागता हूं। तो त्याग ही त्याग इस जैन सिखान्तमें बताया गया है। त्याग बिना कोई हुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मनसे त्यागपरियाम बनाऊँ।

अपने आत्माकी संभालकी स्वयं त्यागरू रूपता— भैया! अपने को ऐसा देखें कि यह में झानमय आत्मा स्वयं अपनी वरतुवों के त्यागरू रूप हूं। सममें कीनसी परवस्तु लगी है? में अकेला हूं और सर्व परसे घून्य हूं। ऐसा अपने आपमें अपने आपको देखें तो यह एक सबसे बड़ा झानवभव है। प्रभु अपने झानमें सदा लीन रहता है। घनसे सुख होता तो प्रभु धन क्यों त्यागते? परिवारसे सुख होता तो प्रभु परिवारको क्यों तागते? त्यागमें सुख है, प्रहणमें सुख नहीं है। समय परवरतुवोंका त्याग हो तो शांति इसे मिल सकती है। विकल्पोंमें किसी परको रखें तो वहां अशांति ही है। यह सारा जगत परपदार्थोंको अपनाकर प्रहण करता है। परपद थोंको अपना मानकर अपने चित्तमें फँसाकर दुःखी हो रहा है। इस जगत्में किसीको सुखी कर सकने वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। हम ही अपना निराला परिणाम वनाएँ, मोह राग दूर करें तो लो हम ही सुखी हो लें।

रागका त्याग मुली होनेका मून कारण— देखो भैया! कितना राग लगा है ? शरीरका राग लगा है, शरीर अच्छा होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। इज्जतका राग लगा है। मेरी पोजीशन बढ़नी चाहिए। लोग मुक्ते अच्छा माने। धतका राग लगा है। धन सम्पदा मेरे बढ़नी चाहिए। धन बढ़ाकर इज्जत बढ़ाकर क्या आत्माको शांति मिल सक्गी ? नहीं मिल सक्ती। शांति तो केवल एक शुद्ध अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवमें मिल सक्ती। शांति तो केवल एक शुद्ध अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवमें मिल सक्ती है। सी प्रत्यक्ष देख लो कि इस मोहक होनेसे सारी दुनिया बरवाद हो रही है। मीतरमें यह नहीं विचारते कि मोहर हित में एक ज्ञानमात्र तत्त्व हूं, प्रभुकी जातिका हूं। यदि प्रभु जैसा बनना है तो अपने को अकेला देखो। यह जीव अवला ही जन्मता और अकेले ही सुख दुःख भोगता है। इसद साथ कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जानकर परपद शांसे तृष्टणा त्यांगो और अपने आपमें सुखी रहो। दुःलोंका कारण मोह, राग और द्वेष— इस जगतक प्राणीको जितने भी कष्ट है वे राग देष मोहके कारण हैं। मोह तो नाम है मिथ्यात्व

दु: खोंका कारण मोह, राग और द्वेष — इस जगतक प्राणीको जितने भी कष्ट हैं वे राग द्वेष मोहके कारण हैं। मोह तो नाम है मिश्यात्व का और राग नाम है प्रेमका और द्वेष नाम है विरोधका। मोहका यह अर्थ है जो सम्यक्तको न होने दे। इस मोहका दूसरा नाम है व्हानमोह। संसारके समस्त जीव अत्यन्त जुदे-जुदे हैं। किसी जीवका कि भी दूसरेके

साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी कोई कि लीको अपना माने तो यह उसका मोह है, मिथ्यात्व है, सम्यक्त्वसे विरुद्ध परिशासन है। रागद्वेप चारित्रमोहको कहते हैं। चारित्र मोह २४ प्रकारका होता है। सब जानते हैं।

राग हेपका परिवार— अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया लोभ। ऐसां क्रोध मान होना और माया लोभ होना जिससे जीव इस चहुर्यात्में न्लते रहें, उन्हें अपने आत्मतत्त्वका द्र्यंन न हो। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ वह कहलाता है जो आत्मामें जरा भी संयम न होने दे। आवकका क्रत भी न होने दे ऐसा कृपाय। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे कृपाय हैं कि ये मुनि कृत नहीं होने देते और संव्यक्त क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे कृपाय हैं कि ये इसकी केवलज्ञान नहीं होने देते, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते। तो ये १६ कृपाय और हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ये नी नोकपाय ये सव राग और होपक परिणाम हैं।

चारित्रमोहोंमें राग हे पका विभाग— क्रोध व मान हे पमें शामिल हैं और माया व लोम रागमें शामिल हैं। जो क्रोध करते हैं वे हे पका परिणाम करते हैं, सो सब जानते ही हैं कि क्रोधक समय इसके सारे गुण भुजस जाते हैं। क्रोधी मनुष्य किसीको प्रिय नहीं होता। प्रिय तो क्षाय- वान कोई भी नहीं होता। क्रोधीकी शकल देखते ही दर्शक लोग यह सोचते हैं कि यह मेरे लिए क्या उपद्रव आया? तो वह क्रोध साक्षात हेष है और मान भी हेपसे होता है। मानमें दूसरेको तुच्छ गिनना और अपनेको महान गिनना यही तो परिणाम होता है। तो दूसरेको तुच्छ गिना और दूसरेसे हेप किया। हेपस्प भाव हुए विना मान कपाय नहीं बनता। माया रागमें वनती हैं और लोभ रागमें वनता है।

मोहके प्रसारके परिहारका उपाय — यह सारा नहान रागद्वेपके दो पारों के वीच पिस रहा है और दुःखी हो रहा है। ऐसे मोहकी धृल इसके सिर पर चढ़ी है, बुद्धि पर चढ़ी है कि जिन बातों से ये दुःखी होते हैं उन्हीं वातों को ये करते चले जाते हैं। घरमें आप लोग रहते हैं ठीक है। रहिये, पर अपने आत्माको भी तो जाना होगा कि मैं आत्मा इन सबमें मिला जुना हूं या कोई स्वतंत्र हूं। मैं एक ज्ञानच्योति वाला पदार्थ हूं। घरमें रहते हुए भी यदि यह दृष्टि जाय कि मैं तो इन सबसे नेयारा हूं तो आपको मोह न रहेगा। राग और द्वेप तो चलेगा कुछ समय तक जब तक आप घरमें रहते हैं, पर सचा ज्ञान जगेगा तो मोह न रहेगा। जिसके मोह नहीं,

न्द्रमा व्यक्ती भी पीक्षमार्थी पहते हैं। सम्बन्द्रष्टि पहते हैं। जैन पहते हैं।

मोहरे हटनेसे ही उन्सितकों संभवता— भैदा ! ग्रोहवे मिटा है ने में कोई कावित नहीं है, यितक निरायुक्ता है, सिद्धि है। चील आपकी चडी है, पर यहाँ, दुकान वहीं, लोग नहीं, पर एक भीतरसे सम्बन्ध बुद्धि मिट जाय । मुँदसे कहनेकी वान नहीं कह रहे हैं कि आप घरके लोगोंसे ऐसा कहें कि तुन मेरे कुछ नहीं करने हो, हमारा तुमसे कुछ मतलब नहीं, ऐसी चान न यही किन्तु अन्तरमें यह तो ज्ञान बनाय रही कि हैं सम जीव कालग करा। पिसी जीवक साथ न कोई आया और न कोई लायेगा। इनना व्यान बनाय रही हो आपका मोश मार्ग परिणामानुक्ष परावर चलता रहेगा। शांति और आनन्दस आप दूर नहीं है। मोह करनेसे कुछ विकास नहीं होता, बरवाई ही होती है। पाएका चद्य जहदी ही आता है।

मोहके दृर होते से अयवस्थाकी भी श्रष्टता— भैया ! मोह न करते हुए परमें रहें तो घर कीन पहिया चलेगा और मोह करके रहें तो घर उन्निश्चित न हो सबेगा । एया आप यह जानते हैं कि में इन्हें पालता हैं में इन्हें पोलगा हैं श्रु इनका भी उदय उनके साथ लगा है। जो काल हवा पेदा हुआ है यह तो पूर्यजन्मसे ताजा पुष्य जिए हुए आया है गर्धा तो उपकी कितनी तुन्धी सनार्थी जा रही है, और उन बच्चेकी रक्षा के लिए दिनमी चेप्टाएँ की जा रही हैं। जितन भी घरके लोग हैं सबका इनके साथ गुण्य सगा हुआ है। ये च्यन उदये श्रु तुनार सुन्धी रहते हैं। आप उनके पालनमें निवस यनने हैं।

अंवर्षा स्थनंत्रनाका समरण रिलिए, इससे मोट दूर होगा, मोह दूर होंगरे पुनवर्षा गृह्य होगी, पापका अय होगा, उन्निर्शील बनोगे पर मोह राग्नेस होई लाभ न होगा। बहुनसे भियारी जाते फिरते घर बसाये हुए रहते हैं, इनमें भी मोह नोष्ट चल रहा है। तो क्या किसीको अपनाने से मोह करनेसे उनकी बन्दारी हो जाती हैं। नहीं होती है। यदि विवेक जग जाय कि किमीके प्रदेश फिनीमें मिले नहीं हैं। किसीके परिणमनसे किमी दूनरेका परिणमन होता नहीं है। ऐसी बुद्धिसे बरतुके स्वरूपको परमाने क्यों की यहां मोह नहीं रहता। जहां मोह नहीं रहा वहां पुरयका रम मो बद्धा है और पापका रस घटता है और मोअगार्यकी आगे सिद्धि रहती है। वीन वार्स होती हैं तब फल्याण होगा और होता ही है।

अमाध्यकी फर्न्डयता - भीया ! प्रथम बात तो यह है कि धर्ममें इंडि रहें। फेबल में जिला शुद्ध झानश्रकाशकृष हूं ऐसा ही अपनेकी माने श्रीर ये जो पर्यायं हैं, में मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पशुपक्षी हूं, धनवान हूं, इनमें ऐसा विश्वास हो कि में इन रूप नहीं हूं। में तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशमात्र हूं, ऐसी अपने श्रापकी प्रतीत जमें इसका नाम है धर्मका पालन, धर्मकी हिष्ट और फिर जैसे जैसे रामद्वेप कम होते जाते हैं वसे ही यस धर्म पृद्धि होती जाती है। ऐसे ज्ञानी पुनर्योक पुरुषका रस तो इट्टा जाता है श्रीर वह ज्ञानी जैसा श्रपकी मान रहा है के बल शुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र ऐसा कभी हो जायेगा। जो ऐसा होता है उसे कहते हैं परमातमा।

स्वभाव व परिणमनकी समानता— भैया ! जिन देवकी हम पृका करते हैं तो उनमें कौनसी करामात है कि हम सुवह ही उठफर, नहाकर भिक्तपूर्वक उनकी पूजा करते हैं ? उनमें फरामात यह है कि जैसा उनका शुद्ध स्वरूप है वैसा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया है। यह उनकी परम कला है जिससे हम उनकी भिक्तक लिए खिने-विने फिरते हैं। यदि जगतक जीवोंकी मांति अपनी स्त्री कुटुम्य वाला वह प्रभु होता या जहां वहांके लोगों को युद्ध आदिमें सलाह सहयोग देता, विख्याना की करता होता तो साधारण पुरुषोंमें और उस परमात्मामें फर्क क्या रहा ? परमात्मा वही है जो पूर्ण निर्दोप है और पूर्ण गुणसम्पन्न है। ये दो ही मुद्य व्याख्यायें हैं, दोप रंच न हो और गुण पूरे हो गए हों उसका नाम मणवान है।

प्रभुकी उपासनाका कारण— संसारी जीवमें दीप तो पाये जाते हैं और गुणोंकी कभी पायी जाती है, पर परमादमामें दीप एक न मिलेगा और उनमें पूरे गुण हो गए हैं, यह भगवानकी विशेषता है और हमकी भगवानकी उपासना क्यों करना चाहिए कि हमें भी यह वात चाहिए कि हममें दीप एक न रहे और गुण पूरे प्रकट हों। इससे सारी आकुत ता मिट जायेगी। दीपके रहनेसे आकुतता रहती है और गुणोंकी कभीसे भी आकुतता रहती है, दीप एक न रहे और गुण पूरे हो जायें तो वहां आकुता नहीं रह सकती। दीप क्या हैं १ परको अपना मानना, परसे प्रीति करना, परसे विरोध रखना, वाहरी वातोंसे अपनी इज्ञत मानना, दूसरे लोग सुके बड़ा समकें, ऐसी पोजीशनका आश्र्य रखना ये सब दीव हैं।

दोषोंकी विपाक आकुलता— देखलो भैया ! इन दोपोंव बीच रहते हुए आकुलता रहती है या नहीं रहती है। भगवान पूर्ण निराइल हैं क्योंकि उनके विकरण ही नहीं होते। वह न इज्जत चाहे, न दुनियामें अपनी पोजी-शन रखना चाहे। वह तो शुद्ध द्रव्यकी मांति पूर्ण निर्देश हैं और इसी कारण उनके गुण पूर्ण प्रस्ट हैं। उनमें दोप नहीं रहे और गुण पूरे प्रस्ट हो गए। सैया! अपने दोव किसे बिदित नहीं हैं। सर्वदोदोंको दूर करने का यत्न किया जाय, यही भगवादकी सदी शक्ति है, यही धर्मदा गलन है।

दोपोंके विनाशका कम — वे दोप यहां तीन प्रकारक बताए गए है — मोह, राग और हेप। इन तीनोंमं सबसे बड़ा दोप है मोह। इनमें पहिले मिटना है मोह, ऐसा न होगा कि रागद्वेष पहिले मिट और मोह पीछे मिटे। इनमें प्रथम नए होता है मोह। मोह नाम छड़ानका है। परपदार्थों से अपना सम्बन्ध मानना मोह है। मोह मिटने के बाद फिर मूलसे मिटता है देव। द्वेप परिण्मन सुक्ष्मरूपसे भी अधिक से अधिक रहता है तो ६ वें गुण्स्थानके कुछ भाग तक रहता है। द्वेष मिट चुकने के बाद फिर मिटना है राग। राग मिटना है १० वें गुण्स्थानके अतमें। तो सबसे कठिन चीन है राग। कोई जीव चाहे कि मैं राग मिटा दूं तो उसके लिए बहुत कठिन पड़ेगा। हां, कुड़ी मिल जाय तो उसके लिए बहुत सरल हो जाय।

रागहिप मेटनेकी कुछी— जब तक रागहेष मेटनेकी कुछी नहीं मिजती है तब तक भले ही यह चाह रहे कि रागहेप मेरे मिट पर मिट नहीं सकते। और जहां कुछी प्राप्त हो गयी वहां इसके रागहेप दूर हो सकते हैं। वह कुछी क्या है ? अपने झानस्त्रक्ष आत्माके जाननेका टढ़ अभ्यास हो—मेरा रागस्वक्ष नहीं है, राग कमांके द्यसे होता है, राग मेरे दु:स देनेके लिए ही होता है, संसारमें अमण करानेक लिए ही होता है, में रागरहित झानस्वभाव मात्र हूं, ऐसा अपनेको वराग्यस्वभाव झानमात्र लक्ष्यमें लें तो उसके राग दूर हो सकता है।

राग मेटनेका अन्तः पुरुषायं — एक झानस्वभाव आत्मतत्त्व लक्ष्य में न आये और अपरी उपायों से हम रागको दूर करना चाहें तो नहीं हो सकता है। अमुक चीजसे राग है उसको छोड़े तो क्या राग मिट जायेगा? भले ही सहायक तो है चीजोंका त्याग, मगर मात्र चीजके छोड़ने से राग नहीं मिटता। चीजको छोड़ दिया, आप अलग पहुंच गए पर मन से विवार तब भी तो कर सकते हो। राग तो मनसे होता है ना। तो जब तक मन ऐसा न बने कि वह राग न कर सक तब तक राग कैसे मिट सकता है? मन ऐसा कब बने कि यह राग न कर सके। जब ऐसा प्रकाश हमारे झानमें आयेगा कि राग तो विकार है, औपाधिक है, मेरे स्वरूपमें हो नहीं है। हो गया है मुक्तमें, पर स्वभावमें राग नहीं है। मेरा स्वभाव तो भगवानकी तरह केवल झाता द्रष्टा रहनेका है- - ऐसा झान मात्र अपने आप को लक्ष्यमें लें तो राग मिट सकता है और राग मिटा कि सर्वसिद्धि

हो गई।

अज्ञानीका राग— प्रभुमें और मुममें अन्तर रागका ही तो हैं। यह
प्रभु वीतराग है और इस मुम आत्मामें रागका फैलाव चल रहा है। यह
राग मेरा स्वरूप नहीं है मगर यह मलक रहा है और अज्ञानी जीव अपने
में मज़कने वाले रागको अपना स्वरूप मानकर रागमें एक मेक होकर
अपने आपको मूल जाते हैं और ऐसा ही सममते हैं कि अमुद चंद ही
तो में हूं, लखपित या हजारपित ही तो में हूं, इतने परिवार वाला यही
तो में हूं, ऐसे रूप रंग वाला, ऐसे आकार वाला यह ही तो में हूं इत्यादि
रूपसे उनकी बुद्धि हो जाती है और अपना जो सहज मत्यस्वरूप है,
अमृत, ज्ञानमात्र, उसकी वह दिए ही नहीं करता। तो यो यह जीव मोहक
वश होकर अपने आपको मूलकर संसारमें रूल रहा है।

मोहका फल — छहढालामें वनाथा है कि मोहक्षी तेज शराव पी कर यह जीव अनादिकालसे एक स्वासमें १ न वार जनम और मरण करता है। अपने आपको संसारमें भटकाता हुआ चला आ रहा है। अब आप देखें सबकी यही दशा थी पहिले। जितने जीव हैं ये सब निगेद ये पहिले। जितने ये दिल रहे हैं। ये भी निगोद ये और जो भगवान बने हैं अरहंन और सिद्ध बन गए हैं ये भी कभी निगोदमें थे। जीवके घर ही मुख्य दो हैं—या तो नियोद या मोक्ष। वाकी वीचके स्थानोंमें तो यह योड़े समयको रहता है। चिर काल तक रह सकता है यह जीव तो निगोदमें रह सकता है या मोक्षमें रह सकता है। मोक्षमें तो फिर यह सदाके लिये रहता है।

हमारा पूर्व परिणमन और वर्तमान अभ्युत्थान— निगोद वया चीज होती हैं कि पृथ्वी आदि जो एके न्द्रिय जीव है इनसे भी निकृष्ट सृक्ष्म शरीर वाले एके न्द्रिय जीव होते हैं। वे वहीं तो वनस्पतिके स्हारे रहते हैं और कहीं विना सहारे भी रहते हैं। यहां भी सब जगह एवे न्द्रिय निगोद ठसाठस भरे हैं। वे एक सेकेएडमें २३ वार तो जन्म ने लेते हैं और उतना ही उनका मरण हो जाता है। क्योंकि नवीन भव होनेको ही पूर्वभवका नाश कहते हैं। तो हम निगोदसे निकलकर आज दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय आदि तुच्छ भवोंको पार करके मनुख्य हुए है तो आज वड़ी गम्भीरतासे जानना है कि हमारे करने लायक कार्य क्या है कि हम इन संक्षारके संकटोंसे कैसे दूर हो सकें?

रागादिकका उपादान श्रातमा होनेपर भी श्रातमस्वभावत्वका श्रभाव-श्रातमा रागादिकका करने वाला नहीं है, इस तत्त्वको यहां सिद्ध करते हैं वैसे रागादिक भाव श्रात्मामें ही होते हैं, पुद्गलमें नहीं होते हैं, मगर आत्मा अपने आप अपने स्वभावसे रागादिकको नहीं करता है। क्योंकि यदि आत्मा अपने स्वभावसे रागादिक को करने लगे तो रागा दक कभी नहीं खूट सकते क्योंकि वह सब तो आत्माका स्वभाव हो गया और जो स्वभाव हैं वह अनन्त कालमें भी नहीं खूटता।

दशन्तपूर्वक परभावकी सिद्धि— जैसे द्र्पणमें छायाका प्रतिबिन्न पड़ता तो है, जो चीज सामने छा जाय उसका अकस पड़ता तो है, मगर उस छायाको वह अपनी तरफसे नहीं करता। चीज सामने हो तो द्र्पण में प्रतिबिन्न पड़ता। चीज कुछ भी सामने न हो और द्र्पण अपने आप प्रतिबिन्न किया करे, क्या ऐसा होता है ? नहीं होता। द्र्पणमें जो छाया पड़ती है वह परपदार्थकी सिन्निध पाकर परिण्मती है। द्र्पण अपने आप पेड़के आकार रूप अथवा और किसी अन्यके आकार रूप नहीं परिण्मता। उपाधि कोई सामने हो तो द्र्पण छायारूप परिण्मता है। इसी तरह आत्मा अपने आप रागादिक रूप नहीं परिण्मता है, कमोंका उदय सिन्निधमें हो तो रागादिक रूप परिण्मगा। तो यहां प्रश्न किया जा रहा है कि हम कैसे जानें कि आत्मा रागादिक का करने वालाः नहीं है ? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर रूपमें ये तीन गाथाएँ आयेंगी उनमें यह पहिली गाथा है!

अपिडिक्कमणं दुनिहं अपचलाणं तहेव विष्णोयं। एएग्रुवएसेगा य अकारको विष्णको चेया॥२८३॥

अप्रतिक्रमणका है विध्य — अप्रतिक्रमण दो तरहका होता है।
अप्रतिक्रमणका अर्थ है पूर्व लगी हुयी उपाधिका त्याग न करना, पदार्थका
त्याग न करना। सो यह अप्रतिक्रमण दो तरहका है — एक भाव अप्रतिक्रमण और एक द्रव्य अप्रतिक्रमण । याने एक तो चीजका त्याग न करना
और एक कत्पनाका त्याग न करना याने अत्यागो त्याग न करना दो तरह
का है — एक तो वाहरी चीजोंका त्याग न करना, दूसरे वस्तुविषयक
कत्पनाका त्याग न करना। तो दो प्रकारके ये जो अत्याग बताये गए है,
इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म वंधमें इन दोनोंका ही निमित्तनिमित्तक
सम्बन्ध है। याने द्रव्यका त्याग न किया तो कत्पनाका त्याग न हुआ।
कोई मनुष्य खूद उपाधि रखे, परिमह रखे और कहे कि हमारे तो उसके
अन्दर भाव नहीं हैं तो कीन मानेगा? जब बाह्य पदार्थोंका त्याग नहीं
किया जा सकता है तो सममना चाहिए कि तद्विषयक कत्पनाएँ भी
निरन्तर बनी रहती हैं।

आवर्षप्रतिकमस्त्रां निमित्त द्रव्य अप्रतिक्रमण्- तद्विषयक जो

कल्पना है उसका निमित्त कारण है याह्य चीजोंका त्याग न करना। यद्यपि बाह्य चीजोंका त्याग कर देने पर भी किसी किसीके उसकी कल्पना नहीं मिटती है। वह सोचता रहता है, मगर बाहरी चीजोंको पकड़ रहे छोर कल्पना न रहे यह नहीं हो सकता। तो इस कल्पनाका करने वाला यह जीव स्वभावसे नहीं है। यदि यह जीव श्रपने रागादिकका करने वाला स्वभावसे होता तो रागादिक सदैव रहने चाहियें।

राग मेटनेका मौलिक उपाय— छनादिकालसे यह सारा विश्व रागसे परेशान है। दूसरा इस जीवको कोई दुःख नहीं है। कोई किसी प्रकारका राग लिए है, कोई किसी प्रकारका राग लिए है, सब जीव रागवश दुःखी हैं। किसीको परिवारविषयक राग है, किमीको पोजीशन, इलान का राग है। किसीको कुछ राग है। सबको राग लग रहा है। नहीं तो इस जीवको कुष्ट क्या है? तो यह राग कैसे छुटे? इसका उपाय इसमें वताया जा रहा है। राग छोड़नेके कितने ही उपाय हैं, कितने ही प्रन्थोंमें बताये गए हैं। बड़ी तपस्या करें, घर बार छोड़ें, गुरुवोंकी संगतिमें वसें, बहुत से उपाय कहे गए हैं पर जैन सिद्धान्त राग मेटनेका मूल उपाय यह बताता है कि पहिले हुम यह जान जावो कि राग करना मेरा स्वभाव नहीं है। छपने उस स्वच्छ झानस्वभावकी पहिचान तो करो, अर्थात् यह मैं आत्मा छपनी ओरसे अपने सत्त्वके कारण वेवल झाता दृष्टा हूं। इसका काम केवल जानन देखनका है। इसके आगे इस मुक्त आत्माका कार्य नहीं है। पहिले ऐसा पहिचान तो लो किर राग मिटेगा ही।

प्रतीतिके अनुसार वृत्ति — अपने आपमें ऐसा जाने विना रागका त्याग नहीं कर सकते क्यों कि जब यह जान लिया कि मेरा तो काम राग करनेका है, मेरा काम मोह करनेका है तो मोह छोड़ेगा नहीं। जैसे कोई जानता है कि में इन्सान हूं और मेरा दुनियाकी सेवा करनेका काम है। तो जब उसने अपने को इन्सान समम लिया तो वह बाह्यमें सबकी सेवा करेगा। और कोई जान ले कि में तो एक आत्मा हूं, इन्सान होना तो एक उपाधिका काम है। चार गितयां हैं नर्कगति, त्यद्भ गति, मनुष्य गति आर देशाति। ये स्थायी चीजें नहीं हैं। अभी मनुष्यभवमें हैं और इस मनुष्यभवको छोषकर अन्य किसी भवमें पहुंच गए, फर यह तो उद्भ नहीं। तो यह भव मिलना मेरे आत्माका काम नहीं है। मेरे आत्माका काम तो केवल जाननहार वन रहना है। जाननहार वन रहने के आगे जो र गहे व करनेका भाव पैदा होता है वह सब परभाव है। मेरे आत्मा का काम नहीं है। ऐसे अपने अविकारी आत्माका परिचय होती राग

छूट संकता है।

अमौतिक उपायसे तोदवी श्रस्थायिता- रैया! मौतिक उपाय किये विना कोई कारण मिलाकर रागको मंदा करलें तो इछ समय मंदा रहा फिर बादमें तेज हो चठता है। जैसे किसी पुरुषको किसी इष्टका वियोग हो जाय जिससे वहुत बड़ा प्रेम था, इसके दियोग होनेसे स्से बड़ां क्लेश हो रहा है, उसके क्लेशको हटानेके लिए रिश्तेदार लोग उसे यात्रा कराने ले जाते, किसी तरहसे एसका मन इहलाते हैं। मन वहलाने के अवसरमें थोड़ा मन बहल जाय और उसका ख्याल कम हो जाय तो क्लेश तो उसके अव हट गया, मगर मृलसे नहीं नष्ट हुआ है। जैसे ही चसे तेज ख्याल आया वहीं वह रोने लगता है। तो चसके इष्टवियोगसे होने वाला क्लेश मन बहलावेसे नहीं मिट सकता। किन्तु जब अन्तर्में यह दृढ ज्ञान हो जायेगा कि मेरे आत्माका तो मैं ही वेवल आत्मा हूं, मेरा कोई नथा, न है और नहोगा। इस जगत्में सर्वत्र में अवेला हैं, ऐसे श्रपने एकत्व स्वभावको समम ले तो इष्ट वियोगका दु ख मूलसे मिट जायेगा और इस उपायको तो करते नहीं और मन बहलाते फिरते तो उस दु:खको जुंबुसे तो नहीं मिटाया जा सकता। इसी तरह आत्मामें जो रागादिक माव होते हैं, जिन भावोंके कारण हम क्लेश करते फिरते हैं, वे रागादिक भाव मेरे मूलसे नहीं मिट सकते। कब तक ? जब तक राग-रहित केवनज्ञानमात्र मेरा स्वभाव है। यह लक्ष्यमें न आजाय।

आत्माके रागादिकका अवर्त्व — राग रहित झायवस्वभावको लक्ष्यमें लिये विना राग नहीं मिट सकते। इसीलिए आचार्यदेव यह बात वतला रहे हैं कि आत्मा रागादिक भावोंका कर्ता नहीं है। तो किसीने पूछा कि क्यों कर्ता नहीं है ? कोई प्रमाण दो। तो उसके प्रमाणमें यह बात रखी जा रही है कि यदि आत्मा रागादिकका करने वाला होता तो अप्रतिक्ष्मण दो प्रकारके क्यों हो जाते। परवस्तुका त्याग न करना। अत्याग दो तरहके कैसे हो गए—एक भाव अत्याग और एक इन्यअत्याग। इन्य अत्यागकी क्या जरूरत थी ? यह आत्मा तो अपने ही भावोंसे रागादिक करता है। तो यहां बताया गया है कि यदि परवस्तुका त्याग नहीं किया जा सकता तो भावोंका त्याग नहीं किया जा सकता। अर्थात् उ. ब तक परवस्तुका त्याग न होगा तव तक भावोंसे करपना नहीं मिट सकती। इस तरह यह सिद्ध है कि आत्मामें जो करपनाएँ उत्पन्न होती हैं। का आश्रय सेकर और कर्मोंक उद्यका निर्मत्त पाकर उत्पन्न होती हैं। आश्रय सेकर और कर्मोंक उद्यका निर्मत्त पाकर उत्पन्न होती हैं। आश्रय सेकर और कर्मोंक उद्यका निर्मत्त पाकर उत्पन्न होती हैं। आश्रय सेकर और कर्मोंक उद्यका निर्मत्त पाकर उत्पन्न होती हैं। आश्रय सेकर और कर्मोंक उद्यका निर्मत्त पाकर उत्पन्न होती हैं।

क्रमण कहे गए हैं और दो ही प्रकारके प्रत्याख्यान कहे हैं, इन उपदेशोंसे यह निश्चय करना कि यह आत्मा रागादिक मावांका अकर्ता है, इसको और खुलासा करते हैं।

अपिंडक्कमणं दुविहं दृग्वे भावे तह अपच क्लाणं। एएगावएसेगा य स्रकार स्रो विष्णुस्रो चेया।।२८४।।

हितरूप उपदेश— श्राप्तिक्रमण कहते हैं परवस्तुका त्याग न करना श्रीर श्रप्तत्याख्यान कहते हैं कि बस्तुको में कभी प्रहण न कर गा ऐसा संकल्प न करना। ये दोनों दो प्रकारक कहे गए हैं एक द्रव्यरूप श्रीर एक भावरूप। इस सम्बन्धमें यहां कहते हैं कि इन द्रव्यों व भावोंमें परस्पर निमित्तनिमित्तिक भाव है श्रार श्रात्मा श्रक्ता है, याने परद्रव्य तो निमित्त हैं श्रीर श्रात्मामें जो रागादिक भाव होते हैं वे निभित्तन्तिमित्तिक हैं, मेरे स्वभावसे नहीं हुए। जैनसिखान्तमें सम्यक्त्व उत्पन्नों करानेके जिए मुलमें यह उपदेश किया है कि हम श्रप्ते सहज स्वभावक पहिचानें। हमारा सहज स्वभाव है केवल ज्ञाता द्रष्टा रहनेका। रागादिक करनेका हमारा स्वभाव नहीं है। जब ऐसा परिचयमें श्रायेगा तो रागादिक भावोंकी उपेक्षा होगी। जब यह विचार बनेगा कि ये रागादिक भाव जीव के श्राते तो हैं मगर जीवको वरवाद करनेके जिए श्राते है। ऐसा जाननेसे इन विकारोंसे उपेक्षा होगी।

विकारसे स्वकी हानि— जैसे एक प्रताशका पेड़ होता है, उसमें लाख लग जाती है तो वह लाख उस पेड़को सुखा देनेके लिए लगती है। इस्रे तरह खेबलेके पेड़में कभी लाख लग जाय तो वह पेड़ सुख जाता है। इसी तरह ये रागादिक आत्मामें लगे तो हैं मगर आत्माको ब्रवाद करनेके लिए लगे हैं, क्योंकि ये प्रभाव हैं, आत्माका स्वभाव नहीं हैं। आत्माका तो केवस जानन देखन स्वभाव है। ऐसा यदि कोई कर सकता है कि वह प्रत्येक घटनाका केवल जाननहार रहे तो यह बहुत बड़ी चील है। ऐसा तो एक विरक्त संत जिसका व्यवहारसे कोई सम्बन्ध नहीं वह ही कर सकता है।

लक्ष्य एक श्रीर प्रवृत्ति पद्वीके श्रनुसार— सामान्यजन, गृहस्थजन श्रयवा व्यवहारमें लगे हुए साधुजन यदि ऐसी कोई घटना देखते हैं कि कोई किसी पर श्रन्याय कर रहा हो तो अपनी अपनी पद्वीके श्रनुसार जिसने जैसा त्याग नहीं किया, जिसका जितना वैराग्य नहीं हैं। उस भाव के श्रनुसार वे वहां करुणा करते हैं, जिस पर श्रत्याचार किया आ रहा हो उसपर वे द्या करते हैं श्रीर उस द्याके परिणाममें ऐसी प्रवृत्ति करते हैं कि जिससे उसकी रक्षा हो। श्रव उसकी रक्षा यदि द्यारेके हटाने हैं

होती है, दनाने से होनी है, किस वातसे होती है ? यह विवेक वतलायेगा वैसा यत्न किया जाता है। कोई जगह देती भी हो कि कही बचाने से तस की कुगति हो, जिस पर अन्याय किया जा रहा हो। उसकी परसे रक्षा कैसे हो सकती है, उसका विवेक बनायेगा और उसकी जैसी पदवी होगी वैसा यत्न होगा। जैसे-जैसे विकल्पों वाला मनुष्य है उन उन पदवियों के अनुमार उनका कर्तव्य हो जाता है। सगर उत्कृष्ट ज्ञानकी वात यहां वहीं जा रही है कि जो साधुमंत अपनी निर्विकल्प समाधिके लिए अपना विचार बनाते हैं उनका विश्वास इतना दृढ़ रहता है कि आत्माका स्वभाव केवल ज्ञाना दृष्टा रहतेका है। आत्मामें रागादिक हों, ऐसा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है।

रागादिककी अस्वभावताका एक हुन्दान्त- जैसे पानीमें मुलकी छाया पड़ जातो है तो पानीका स्वभाव नहीं है कि ऐसे मुलकी छाया अपनी ओरसे बना ले। यद्यपि वह छाया पानीमें ही बनी है, पानीके ही सूक्ष्म अगुवोंका इस प्रकारका आकार वन गया है, लेकिन पानीकी ओर से पानीका यह आकार नहीं बनता है। किन्तु मुलका सिन्नधान पाकर पानी मुलके आकारकप परिगाम गया है। इसी तरह आत्मामें रागादिक भाव होते हैं। यह घड़ी बड़ी सुन्दर है तो हम इस घड़ीसे प्रेम करलें, पर घड़ी हमसे प्रेम नहीं करती। यदि घड़ी हमसे प्रेम करती होती तो वह गुम भी नहीं सकनी थी। वह तो प्रेम करके मेरे ही पास आ जाती। तो अचेतन पदार्थोंमें प्रेम करनेमें माहा नहीं है। वह तो एक चेतन पदार्थमें है। मगर प्रेमभाव जो आत्मामें उत्पन्न हुआ वह आत्माके सत्त्वके कारण नहीं होता है। आत्माके एक्जिस्टेन्सके कारण नहीं होता है, पर कर्मोदय, बाह्यवस्तु इनका आवय पाकर होता है।

हे आत्मन्! तू अपने स्वभावको पहिचान। तू नित्य अविकार स्वभावी है, ज्ञाता द्रष्टा रहना तेरा काम है। ऐसा तू अविकारस्वभावी अपने आपको देख तो रागादिक भाव मिटेंगे। किसीसे अपना पिएड अपने आपको देख तो रागादिक भाव मिटेंगे। किसीसे अपना पिएड अहाना हो तो सबसे पहिले उसकी उपेक्षा करनी पड़नी है तब उससे पिएड खुटना है। एक और प्रेम भी बढ़ाते जाएँ और एक और प्रेम छोड़ना चाहें खूटना है। एक और प्रेम भी बढ़ाते जाएँ और एक और प्रेम छोड़ना चाहें तो दोनों वातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। यह हाल बढ़ों के होता है, घर तो दोनों वातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। और वह बढ़ा चाहता है कि मेरी परेशानी मिट जाय, मगर उसका प्रेम भी उनसे नहीं छूटता। तो बे मेरी परेशानी मिट जाय, मगर उसका प्रेम भी उनसे नहीं छूटता। तो बे दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। इसी प्रकार किसे चीजोंका त्याग करना है उसे उनसे उपेक्षा भी होनी चाहिए।

रागादिक वे श्रकत त्वका निर्णय — भैया ! श्रगर किसी के उपयोग में यह भाव घर कर गया कि मेरे को दुःख देने वाले मेरे रागद्रेप मोहमाय हैं, इनसे पिंड लुटाना चाहिये तो पिंडले उसे यह जानना हैं गा कि रागद्रेप भाव मेरे स्वरूप नहीं हैं। में इनका करने वाला नहीं हूं। इनसे मेरा श्रन्वयव्यतिरेक नहीं है। इस कारण मेरे नहीं हैं, इनसे में दूर रहता हूं। श्रप्ते ज्ञान द्वारा पिंटले रागादिकों की उपेक्षा करना हैं श्रीर श्रप्ता जो ज्ञानस्वथाव है उसकी श्रीर श्रीति घरते हैं तो रागादिव छूट जाते हैं। यदि ऐसा न हो तो द्रव्य श्रप्रतिक्रमण श्रीर द्रव्य श्रप्रत्याख्यान ये हैं भावों की मिलनताके कारण, ऐसा क्यों उपदेश देते हैं यदि श्रात्मा ही रागादिक का करने वाला होता है तो श्रप्तयाग श्रीर श्रद्धाल्यान दो हो हने च हिये ऐसा उपदेश तो व्यर्थ था जैसे कहते हैं ना कि परिचहका परिगाण करो। परिग्रहका त्याग करो। क्यों त्याग करो श्रता तो रागादिक भावोंका करने वाला तो यह श्रात्मा ही हथा।

द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकता— तो हां, प्रश्न यह था कि त्याग करने से क्या फायदा है ? रागदिकको तो आत्मा अपने आप किया करता है। तो यह जो उपदेश दिया जाता, यह इस बातको सिद्ध करता कि रागदिक परवस्तुवोंके संयोगसे होते हैं। आत्मा अपनी औरसे रागदिक नहीं करता। इसितए जिन्हें रागदिक न चाहियें वे चरणः नुयोगकी विधि से बाह्य वस्तुवोंका परित्याग करें। बाह्य वस्तुवोंके त्याग विना आत्मामें स्वच्छता नहीं उत्पन्न हो सकती, जो कि इसका ग्दभाव है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माक रागदिक भाषोंका निमित्त कारण परत्य ही हैं। तव यह बोत सिद्ध हो गई कि आत्मा रागदिक भाषोंका कर्ता नहीं है। मो जब तक निमित्तभून परद्रव्योंका त्याग नहीं किया जाता तब तक निमित्त-भूत आत्माकी भावनताका भी त्याग नहीं हो सकता।

वाह्यमलके रहते हुए अन्तर्मलके अभाव— जैसे धान एक अनाज होता है उसमें चावल होता है। उस चावलकी ललाई तब तक नहीं निकाली जा सकती हैं जब तक चाबलका बाहरी छिलका न निकाला जाय। पहिली बारमें बाहरी छिलके निकालत हैं और फिर उसके भीतर की ललाईको दूर करते हैं। इसी प्रकार पहिले परव'तुका त्याग हो, फिर ज्ञानके अभ्याससे ज्ञानमात्र हूं, ऐसी इड् भावना करके अपने आपकी मिलनताको भी दूर दिया जा सकता है। इसी बातको इस प्रकरणमें सिद्ध किया जा रहा है कि जब बाह्य पदार्थोंके साथ, कर्मोंके उद्देव साथ आत्मा की मिलनता का सम्बन्ध है तो यह निश्चय करो कि आत्मा तो शुद्ध ·यह भगत्रान् आत्का मेरा प्रकट हो।

जीवमात्रमें कारणपरमात्मवका हृद्धाव- श्रावान द्यात्म के स्वरूपकी तरह हैं। चीज एक है। आत्मा उसका भी नाम है आर हम सबका भी नाम है। आत्माका अर्थ है जानन देखनहार पदार्थ, पर कोई आत्मा कम विकसित है कोई आत्मा पूर्ण विकसित है तो पूर्ण आत्माको तो कार्यपरमात्मा कहते हैं और कम विकसित आत्माको संसारी जीव कहते हैं। पर इस संसारी जीवमें अन्तरमें कारणपरमात्मत्व है। यह अन्तरात्माके उपयोगमें व्यक्तमें प्रकाशमान है। प्रभु परमात्माक प्रकाशक दर्शनसे फायदा भी यह है कि बारबार प्रभुक गुणोंका समरण कर के अपने आपके स्वक्रपका परिचय प्राप्त करते रहें। मैं भी ऐसा हूं, मेरा भी स्वभाव यह है, में अपने स्वभावको लक्ष्यमें जूँ तो इस स्वभावका विकास होगा।

हृष्टि और पुरुवार्थ - हम अपने आपको जैसा लक्ष्यमें लेते हैं वैसी ही सृष्टि होती है। हम अपनेको दीन मानें तो दीनरूप सृष्टि चलेगी, हम अपनेको असाधारण उपयोगरूप लक्ष्यण मानें तो उस रूप सृष्टि चलेगी। जिस-जिस प्रकारका हम अपनेको मानें उस उस प्रकारकी सृष्टि चलती है। हम यदि विकाररहित केवलज्ञान दर्शन स्वरूप अपनेको माने तो हमारा ज्ञाता हृष्टारूप परिणमन होगा। हमारा वाह्यमे अनुराग वरनेका भाव न होगा। इसलिए जिन्हें रागादिक विकारोंसे छूटना है उनका सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि इन्द्रियोंको संयत करके मनको केन्द्रित करके जगत्क पदार्थोंको असार और अहित जानकर एक वार यह निश्चय करके वैठें कि सुमे वाहरमें किसी पदार्थका चितवन नहीं करना है तो परके चितवनसे विराम जब हम पायंगे तो अपने आप ही अपनेमें अपना उपयोग अपने ज्ञानस्करको पकड़ेगा और तब सुमे एक विलक्षण आनन्द होगा। यही अविकारी आत्मस्वभावका प्रहण करना होता है, इसीसे मोक्षका मार्ग मिलता है।

कत्याणमय आत्मस्वरूप— आत्मा स्वभावसे कत्याणस्वरूप है क्योंकि आत्माका स्वरूप ज्ञानानन्दमात्र है। जैसे पुद्गलमें स्वरूपकी खोज की जाती है तो वहां रूप, रस, गंध, स्पर्श मिलता है तो इसी प्रकार आत्मामें स्वरूपकी खोजकी जाय और यह अभेद्रूपसे सममा जाय तो मात्र ज्ञानप्रकाश मिलता है, लेकिन वह ज्ञानप्रकाश स्वय ज्ञानको भी वेदता है परको भी वेदता है, ऐसे प्रकाशके स्व पर प्रतिभासकता होनेका स्थ्भाव भी है। वहां स्वस्पर्शी दर्शन है। चूँकि यह ज्ञानप्रकाश अनाकुलता स्वरूप को लिए हुए है वहां आकुलता रच नहीं है, इस कारण वह आनन्दको लिए हुए है और शक्ति तो प्रत्येक द्रव्यमें होती ही है, जिसका जो स्वरूप है उस स्वरूप अपने को बनाए रहनेकी ताकत प्रत्येक पदार्थमें होती है। इसी प्रकार और और भी युक्तियोंसे सोचने पर आत्मामें अनन्त गुण दृष्ट होते हैं। पर उन सब गुणोंका प्रतिनिधि कोई असाधारण गुण कहा जाय तो वह है प्रतिभासस्वरूप। यह आत्मा प्रतिभास स्करूप है, प्रित्भः सने का नाम प्रतिभास है।

कत्याणमयपर श्रव्याणकी द्वाया— यह श्रात्मा च्योति विद्वप्प है, श्रत्यव स्वयं कत्याणमय है, किन्तु खेदकी वात है कि स्वयं कत्याणमय पदार्थ होकर भी यह परिणित में श्रव्याण हैं। एक वत्तुका दूसरे वस्तुक ये जो विपरीत परिणमन हैं ये श्रव्याण हैं। एक वत्तुका दूसरे वस्तुक साथ कुछ स्वामित्व नहीं है। यह जीव श्रपने उपयोगमें छुछ भी मानकर रहे किन्तु है यह स्ताका सना है। सबसे निराला वेवल श्रपने स्वरूपरूप मान भी ले यह झानी जीव वाह्य पदार्थोंको कि ये मेरे हैं, पर मान लेने से क्या है, रंच भी इसके नहीं हो पाते। लेकिन राग किए विना श्रीर इस ही कारण रागमें वाधा श्राने पर दोप किए विना यह रह नहीं पाता। है यह स्वयं कत्याणस्वरूप, किन्तु खेद यह है कि श्रक्त्याणरूप बन रहा है।

अकत्याणवृत्ति — यदि यह लौकिक दिर है तो दरिद्रताक विकर्णों से अपनेको बरबाद कर रहा है। कोई धनिक होते हैं, चर्की होते हैं, राजा बनते हैं, अद्भट सम्पदा आती है तो तस्सम्बन्धी राग विकर्ण कर के अपने को बरबाद कर रहे हैं। आबिर छोड़ तो सब ही जाना है, रहेगा साथ कुछ नहीं, सब छोड़कर जाना है तो आगामी कालकी चया परिस्थित बनेगी, सो वह भावानुसार बात है। यह आत्मा कन्याणस्वरूप है, पर अकत्याणमय बन रहा है। इसका कारण क्या है श्रथम तो कारण यह है कि आत्मा अपने स्वभावसे जैसा स्वयं है वैसा न मानकर अपनेको नाना पर्यायोक्त्य मानता है। प्रथम अपराध तो जीवका यह है और इसी अपराधके कारण यह मानता है कि में रागहेप सुख दुःख सभीका करने वाला हूं-यह दूमरा अपराध है।

आत्माकं स्वरूप श्रीर कार्यका निर्णय-- इस बंधाधिकारके इस श्रीतम प्रकरणमें यह निश्चित किया जा रहा है कि हे श्रासम ! तू नाना पर्वायों रूप परिण्मता है, पर यह परिणमन तेरे साथ रहने का नहीं है, ये

हित हैं, परिएमनका स्वभाव ही ऐसा है कि होता है और बिटता है। जो चीज मिट जाया करती है उस चीजमें अपना राग और बाल्गीवता मानें पर ये मानने वाले भी खुद-मिटते चले जा रहे हैं। ती गाया २८४ १२६

पहिली वात यह है कि जो परिण्यातयां हैं उन परिण्यमनों आत्मीयताकी हिण्ट मत करो। दूसरी वात यह है कि तू अपने आपमें देख तो जरा कि तू किस कामको अरने वाला है ? तू ज्ञानस्वभावी है, तेरा काम प्रतिक्षण निरन्तर जानते रहनेका है। केसे जानते रहनेका है ? जगमग रूपसे जानते रहनेका है, विकार तेरा काम नहीं है।

जगमगस्वरूपका दृष्टान्त- जैसे एक सरसोंके तेलका दिया जल रहा है, रंच भी हवा नहीं है इसिलए वह लो जरा भी हालती हुई नहीं है, स्थिर है। अथवा विजलीका प्रकाश ही ले लो, जब कि पावरमें, इसके बहावमें कोई बुटि नहीं है, गल्ती नहीं है, ठीक तरहसे काम कर रही हैं और वह लट्टू घंटे भर तक स्थिर प्रकाश रखता हुआ जल रहा है, किन्तु सृद्मपृट्टिसे देखो तो उस दीपक के लो को व लट्टूको भी हम जगमगरूप से जलता पावेगे। वह के बल जग ही नहीं बन रहा है किन्तु साथमें मग भी बन रहा है अर्थात् यह लो विकास और लीनता इन दो रूपोंमें रहती है। जैसे कि कोई हव के तेज चलने पर व्यक्त रूपमें मालूम पड़ता है कि बढ़ा और घटा, अपनेमें संकुचित हुआ और अपनेसे वाहर विकसित हुआ, विकसित और संकुचित इन दो प्रयुक्तियोंको कहते हैं जगमग। विकसित हो तो जग और केन्द्रित हो तो मग।

झात्माके जगमग स्वरूपकी सिद्धि— जैसे दीपककी लो जगमगरूप से जल रही है, विजलोका प्रकाश जगमगरूपसे जल रहा है। जब कभी हम विजलीने खरावी आ जाती है तो उसका जगमग बड़ी जलदी सममगें आता है। हल्का होनेका मतलव है अपनेमें केन्द्रित हो गया, बड़ा अर्थात् बाहरमें विकसित हो गया। तो विकसित होना और केन्द्रित होना ये वो वातें जैसे दीपकके लौमें रहनी हैं इसी तरह आत्माके इस ज्ञानब्योति प्रकाशमें भी जगमग रहता है। जो जगका स्वरूप है वह तो ज्ञानका स्वरूप है और जो मगका स्वरूप है वह आनन्दका स्वरूप है। अर्थात् यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है वह आनन्दका स्वरूप है। अर्थात् यह आत्मा कार आत्मा स्वरूप है वह आनन्दका स्वरूप है। अर्थात् यह आत्मा कर रहा है। ऐसा समर्थ ऐसा आनन्दमय, क्रतार्थ यह में आत्मस्वरूप हं।

अपनेमें परख मैया! सब अपने आपमें सोचें, अपने आपको निरखें कि लों यह तो मैं पूराका पूरा ज्ञानानन्दस्वरूप सबसे निराला अपने ही ज्ञान और आनन्दके परिण्मनका करने वाला परिपूर्ण शुद्ध हूं। इस मेरे आत्माका किसी अन्य द्रव्यके साथ किसी भी प्रकारका रच सम्बन्ध नहीं है। पर हां जब यह आत्मा अप ने शापको भूल जाता है तो निमित्त-निमित्तिक भागोंसे सर्वप्रथम इसके क्लीशके कारण बनने लगते हैं, और यह क्लेशोंका उपादान बन जाता है। तो कत्याण है लिए दो गातें समम लेना अत्यन्त आवश्यक है। एक तो समस्त पर और पर-भावासे रित केवल ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र में हूं, दूसरी बात यह है कि मैं केवल जानन वृत्तिका कर्ती हूं, रागद्वेप सुख दु:ख आदिकका में कर्ता नहीं हूं।

श्राचारममर्मकी दो वार्ते — श्राचारमके श्रान्दरकी ये वार्ते विदित हो जाने पर इस प्रकार मनमें दढ़ना हो जाती है कि श्रापना मन किसको सौंपें ? कोई भी बाह्य पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हितरूप हो, शरणकूप हो, एक भी पदार्थ ऐसा नजर नहीं श्राता। भने ही मोहियोंकी गोश्रीमें रहकर कोई मोही हमारी किसी वातको देखकर श्रपने श्रापके खार्थ के कारण कुछ प्रशंसाकी वात कहे किन्तु उसका कार्य उसके ही कपाय के अनुसार परिण्य कर समाप्त हो जाता है। श्रीर यह में मोह रागकी कत्पनाएँ बढ़ा बढ़ा कर परकी श्रोर श्राकर्षित होकर श्रपनी वेदना प्रकट करके श्रपना काम समाप्त कर डालता हूं। एक वम्तुका दृमरे वस्तुके साथ सम्बन्ध है तो वरवादी करने वाला सम्बन्ध है, श्रावादी करने वाला सम्बन्ध नहीं है।

आत्माके रागादिके अकर् त्वकी चरणानुयोगसे सिद्धि— आत्मा रागादिकका कर्ता नहीं है, यह वान इस तरह सिद्ध की जा रही है कि देखों चरणानुयोगमें मोक्षमार्गमें वढ़ नेके लिए व्यवहार से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना—ये तीन उपाय वनाये गए हैं। प्रतिक्रमण कहते हैं पूर्व समयमें जो अपना अनुभव किया है, जो रागादिक भाव किया है उसका स्मरण न करना यह तो है प्रतिक्रमण और स्मरण करना इसका नाम है अप्रतिक्रमण। और आगामी कालमें विषयोंकी भोगोंकी आशा न करना ऐसा है प्रत्याख्यान थोर आशा रखना यह है अप्रत्याख्यान। वर्तमान काल में जो आत्माका उपद्रव, विभावका उपसर्ग हो रहा है उसके यों ज्ञाता रहना कि मेरा खरूप तो ज्ञानमात्र है और यह उपाधिके सम्बन्धसे एक इस पर उपद्रव छाया हुआ है इसे कहते हैं आलोचना। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जैन सिद्धान्तम दो प्रकारके बताए गए हैं। एक द्रव्यरूप, एक भावका क्या इनमें परस्पर जो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा रागादिकका कर्ता नहीं है।

द्रव्य व भाव अप्रतिक्रमणके चपदेशसे आत्माके रागाहिक अकर त्व की पुष्टि— पदार्थको न त्याग सकता, यह है द्रव्य अप्रतिक्रमण और उस पदार्थसम्बन्धी रागको न त्यागना इसका नाम है भाव अप्रतिक्रमण । देखो इस जीवमें जो भाव अप्रतिक्रमण हो रहे हैं उनको करने बाता यहि आत्मा गाथा २५४ १३१

ही होता स्वभावसे तो यह रागादिक सदाकाल रहना चाहिए था सो तो यात होती ही नहीं। अतः रागादिक भावोंका आत्मा कर्ता नहीं है, किन्तु परद्रव्योंका निमित्त पाकर वाह्य वस्तुवोंका आश्रय करके ये रागादिक भाव वनते हैं। इस कारण इन रागादिकका में कर्ता नहीं हूं।

प्रतीति और सृष्टिका सम्बन्ध — भैया ! यह जीव अपनेको जिस रशस्प सोचता है उस स्वरूप ही अपनी सृष्टि बनाता है। यदि कोई अपने को परिवार वाला मान रहा है तो क्यों न वह परिवारकी सेवा करेगा ? क्योंकि मान लिया ना कि मैं परिवार वाला हूं। कोई अपनेको यदि स्वरूप मानता है, मैं सुन्दर रूप बाला हूं तो क्यों न उसमें घमंडका परिणाम होगा क्योंकि घमंड कर सकने लायक उसने अपने आपकी श्रद्धा की। जो जिसरूप अपने आपकी श्रद्धा करता है वह उस रूप अपनी सृष्टि बनाता है। जो आत्मा अपने आपकी इस रूप श्रद्धा करता है कि मैं एक चैतन्य-स्वरूप पदार्थ हूं, मैं न इस गांवका हूं, न घरका हूं, न देहका हूं किन्तु अपने स्वरूप सत्त्वमात्र हूं तो उसमें वसी ही सुष्टि होती है।

अपने में आपका यथार्थ दर्शन — जब मैं अपने स्वरूप सत्त्वके घर से निकल कर बाहरकी ओर डोलता हूं, तो इन इन्द्रियों हारा यह सब विदित होता है कि मकान मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, पर हे आत्मन ! तू जो फ़ुछ है वेवल उसको ही देखकर तो बता कि तेरा छुछ है भी बित्क जिस जीवको जिस पदार्थ में जितना अधिक राग है उस जीवका वह पदार्थ निमत्तहिष्टसे उतना ही अधिक वैरी है। वास्तव में वैरी दूसरा नहीं है किन्तु उस पदार्थ सम्बन्धी राग बनाया तो मेरा यह राग ही मेरा वेरी बन गया। मेरा वेरी दूसरा नहीं है। मेरा मित्र दूसरा नहीं है, मंदा शरण दूसरा नहीं है। मेरा ही यह में आत्मा अपने आपको अपने सत्य स्वरूपमें तकने लगूँ तो यह स्वरूप मेरा मित्र है। इन रागादिकका करने वाला में आत्मा नहीं हूं। तो भी जब तक यह जीव निमित्तभूत पर-द्रव्योंको नहीं त्यागता है तब तक नैमित्तिक भाव रूप अपनी करणनाको नहीं छोड़ सकता। इस कारण चरणानुयोगमें इसका उपदेश दिया है कि वाह्य पदार्थोंका परित्याग करो।

निर्भारतामें स्वकी अनुभूति - भैया! सुखी होना है तो अपनेको अकिंचन अनुभव करो, मेरा कहीं कुछ नहीं है। खूब भरपूर हो तुम सब, तिस पर भी यदि अन्तरमें यह प्रतीति जगेगी कि मेरा कुछ नहीं है। है नहीं कुछ इसका वास्तवमें और ऐशा अपना भाव बनेगा कि मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो में ही यह अकेला हूं, ऐसा भाव बनेगा तो शांतिकी मलक

हो भी जायेगी श्रीर यदि श्रपने चित्त पर परिग्रहका बोक ही बनाए रहें मेरे तो इतना हैं, मैं तो इतना हूं, मेरे तो ये सब ठाठ हैं, चाहे मुखसे न ऐसा कहें मगर भीतरमें प्रतीति रूप ऐसा भार वाहा पदार्थोंका रहता है तो किसी भी श्रण रंच भी श्रानन्द भी कलक नहीं मिल सकती।

ज्ञानीकी कला— ज्ञानी पुरुषमें यह कला है कि किसी भी परिम्थित
में हो, जब अपने आपमें डुबकी लगाकर तका तो देख लिया जाता है कि
मेरा तो मात्र में ही हूं, मेरा कहीं छुछ नहीं है। यद्यपि सत्य जानकर भी
प्राक् पदमें छुछ आत्मामें टिकाब नहीं रहता फिर भी इससे खिलत होकर
बाह्य पदार्थीमें दृष्टि डालकर फिर वही रहेटा चलाकर दु:स्वी होता है। हो
जीव दु:स्वी, फिर भी जिसने कभी भी स्वाधीन आनन्दवा अनुमव विया
वह उसके स्मरणके प्रसादसे ही बहुतसी आकुलतावोंसे दूर रहता है।

कर्तव्य — अब करने योग्य कार्य क्या है — हान फरना और यहा पदार्थों का प्रसंग दूर करना । जितना हो सके अपने आपको संभालने का काम था, अपने आपको संभालकर विरक्ति होना था। यह पद्धित प्राचीन कालमें प्रायः थी, वित्कुल सबत्र थी ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है पर दो चार प्रतिशत थी। जो अच्छे कुलके थे, हानके इच्छे, विचारधाराके इच्छे उनके कालमें यह परम्परा बरावर चली जाती थी। कोई राजा है तो योग्य होनेपर युवराजको राज्य देकर आप विरक्त हो जाते थे। विवेक इसीको कहते हैं। मान लो लड़के वचों के वीच खुद घरमें रहें तो न यहां के रहे, न वहां के रहे। जब घरमें वालक समर्थ हो जाता है और इस गृद्ध के कुछ चलती नहीं है तो वह न यहां का रहता है और न वहां का रहता है। तो विवेक करके सर्व समपित करके सर्व कुछ भार सौंप करके अपना जीवन केवल धर्मके लिए सममते थे। सो वहां शांतिके बहुतसे प्रसंग आते थे।

कर्ता और अकर्ताका निर्णय — जव तक यह जीव द्रव्यका परित्याग नहीं करता तब तक आकुलतावों के भावों का यह परित्याग नहीं कर सकता है और जब तक यह जीव रागादिक भावों का त्याग नहीं करता तब तक रागादिकका कर्ता वना रहता है। जब यह जीव निमित्तभून द्रव्यका परित्याग करता है तो इसके रागादिक भी शांत हो जाते हैं और तब यह जीव सक्षात् अकर्ता हो जाता हैं। आनन्द तो इसको उसका आता है जिस और इसकी हिट लगी हो। यदि इस जीवकी हिट विषय-विषमें लगी है तो विषय-विषकी हिटका फल है आकुलता। सो आकुलता ही हाथ आती है। यदि इसकी हिट केवल ज्ञानस्वभावमें अपने स्वरूपमें लगी है तो उसका फल है निराक्रलता।

दिनार्थीकी हिन्न इस हितार्थी पुरुपका दो तत्त्वोंपर लक्ष्य है— भगवत्स्वरूप छोर आत्मस्वरूप। तीसरेको किसको विल देला, किस्में भन स्थापित करना? कौन वस्तु ऐसी हैं कि जिसमें चित्त देकर हम अपने को क्लार्थ पा सकें। ये सब बाह्य पदार्थ हैं और बाह्य होने के नाते दूसरों के जिए घोखास्वरूप हैं। ये बाह्य पदार्थ घोला नहीं देते किन्तु ये बाह्य पदाथ अपने ही स्वरूपमें रहते हैं, हम ही घोला खाते हैं। सुक्ते घोला देने बाला दूमरा नहीं है। हम ही कल्पना करके घोला खाते हैं, सुख दुःख भोगते हैं। तो जिस क्षण हमें अपने आपका अनुभव होगा, एकत्वका छनुभव, अकेलेपनका अनुभव हो नव हमें शांति मिलेगी।

अपने एकत्वकी समभ— भैया! हम बहुत गहरी बात नहीं समभ सकते तो कमसे कम इनना तो जानते रहें कि मैं इस जगत्में मेरे लिए अक्ला ही हूं, इतनी बान तो जानते रहें। यह बात तो साधारण पुरुष भी जानते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी जान सकते हैं और उत्कृष्ट योगी पुरुष भी जान सकते हैं। मैं सर्वत्र अकेला हूं, इस बातको कौन नहीं जान सकता। भले ही कोई किसी हद तक अकेला जान सके, कोई और विशेष हद तक अकेला जान सके पर अपने आपको अकेला समभ सकनेमें कौनसी फिठनाई है शिंग्झों देखते हैं कि शरीरसे विमुक्त होनेके बाद लोग इस शारीरको जला डालते हैं। वह अकेला ही जलता है और लोग तो देखने वाले होते हैं।

व्यवहारमें भी अकंलापन— इस परस्परके व्यवहारमें भी देख लो, ध्रापको जैसा कपाय उत्पन्न होता है उसके अनुसार आप कार्य करते हैं खोर जैसा हममें कपाय भाव उत्पन्न हुआ वैसा हम कार्य करते हैं। है क्या कोई ऐसा, जो अपनी प्रकृतिको छोड़ कर दूसरेकी प्रकृतिमें मिल जाय ? स्वरूप ही नहीं है ऐसा। तब फिर धकेला हुआ ना मैं, धकेले ही हुए ना आप और अन्दर चिलए। मेरा तो साथ यह मेरा राग परिणाम भी नहीं निभाता। जिस रागको वसाकर, परिणामको बढ़ा वढ़ाकर हम अपनेको समृद्ध मानते हैं वह राग भी तो हमारा साथ नहीं देता है, होता है और मिट जाता है। तो हुआ ना मैं अकेला। अपनी अपनी हदके धनुसार प्रत्येक पुरुष अपनेको अकेला अनुभव कर सकता है।

एकत्व श्रीर श्राकिश्चन्यके दर्शनकी महिमा— श्रापको शकेला श्रनुभव करना श्रीर शिकिंचन श्रनुभव करना—ये दो बातें तो मूलसे धर्म मार्गमें बढ़ाती हैं। इन्हें कीन नहीं कर सकता है ? जैसे शामवे समय जब गायें श्रपने घर शाती हैं जंगलसे तो श्रपने बछड़ोंकी यादमें दौड़ती हुई श्राती हैं। जो गाय लंगड़ी है, टांग ट्टी है, होटी पृष्ठ है वह गाय श्रपनी कटी पृष्ठ को ही घुमाती हुई दे हुनी हुई श्राती हैं श्रांग जिन गायोंकी टांग ठीक हैं, लन्बी पृष्ठ है वे श्रपनी लन्बी पृष्ठ को हिलाती हुई एड़ी तेनी से दौड़नी हुई घर श्राती हैं। इसी प्रकार करवाणायी पुरुष श्रपने एकक रूप, श्रकेले क्य और श्रकिचन स्वरूपको जान सकते हैं। जिसके जितना हान है उतने हानसे ही श्रपनेको श्रकेला समकेगा और श्रक्तिचन जानेगा श्रार जिसके साधारण ज्ञान है वह भी श्रपने को श्रकेला श्रार श्रक्तिचन जान सकता है। श्रपनेको जितना श्रवेला श्रीर श्रक्तिचन तकोगे उतना ही श्रानन्द श्राप्त होगा श्रीर श्रपनेको जितना श्रवेला श्रीर श्रक्तिचन तकोगे उतना ही श्रानन्द श्राप्त होगा श्रीर श्रक्तिचन हो हो हम श्रप्त होगा श्रीर श्रक्तिचन हो हम श्रपने होगा श्रीर श्रवानन्द से लिन्स रहोगे।

संकटके अयका उपाय-- भैया! इपनेकी इहं ला छौर इकिंचन अनुभव करो। जब भी कोई कतेश हो, परीक्षा करके देख लो। यदि अपने को अकला और मरा कहीं कुछ नहीं है ऐसा यदि देख सकते होंगे तो संकट अपन आप टल जायेंगे, क्योंकि संकट तो इसीका था कि बह मान रूवा था कि मेरी चीज है, इस चीजका परिग्रमन इस प्रकार होना था। जैसा परिग्रमन परमें चाहता था वैसा नहीं हुआ, लो इसीस रेंद्र स्वन्त हो गये थे। जब यह जाना कि मेरा कहीं कुछ नहीं है तो सारे क्लेश मिट गए। इस कारण अपने को सुखी रखनेक लिए खूब व्यान लगा कर अपनेको अकला और अकिंचन सान नेवा यहन करना चाहिए।

अव द्रव्य श्रोर भावका निमिक्तनैमिक्ति भाव है। इसका एक उदाहरण देते हैं।

श्राधाक निमार्थेया पुरमल इन्दर्गस के इमे दोसा।
कह ते कुन्बर साली परदृष्यगुरा च के सिच्चं ॥२=४॥
श्राधाक नर्म च्द्रेसियं च पोरमल मयं इमंदर्बं।
कह ते मुम हो इक्षं जं सिच्च मेचेयसं चतं॥२=६॥

निमित्तनेमित्तिकभावका एक उदाहरण— यहां यह बतला रहे हैं कि उपाधिक्ष, द्रव्योंका, पदार्थोंका आत्माके विकार भावमें निमित्तवना है। जैसे पुद्गल द्रव्यके जो ऋषःकर्भादक दोण होते हैं उनको आभी जीव कसे करेगा क्योंकि वे सदा पुद्गलद्रव्यक गुण हैं और ये ऋषःकर्भादिक पुर् कमय द्रव्य हैं, इसे ज्ञानी जानता है। ये सदा अनित्य हैं, ये मेरे किए हुए कैसे हो सकते हैं श्राचार्यमहाराज इन्द्कुन्द्देव अपनी आह्या-तिमक सेबीसे सीधी दात यह कह रहे हैं कि जिन मुनियोंके भाहारमें

श्रथः कर्म दोव होता है अर्थात् हिंसापूर्वक विना अन्छी प्रकार सोधे जो आहार बनता है उसे श्रधः कर्म दोव कहते हैं। इस श्रधः कर्म दोव करने वाला मुनि नहीं है। बह तो पुर्वालमय चीज है। लेकिन श्रधः कर्म दोव व'ले या उदिष्ट दोव वाले आहारको प्रहण करने पर मुनिक दोव श्रवि संत वनते हैं। यह निमित्तनैमित्तिक भावका ही तो उदाहरण है।

श्रधःकर्मदूषित श्रादारका निमित्तत्व— श्रधःकर्मका श्रथं यह है कि खेंदों विधिसे श्राहार बनाया जिसमें हिंसाका बचाव नहीं हुशा, श्रसंयमसे द्रव्यो वार्जन किया, ऐसे ही श्रपवित्र भावोंसे बिना देखा भाजा भोजन बनाया वह श्रधःकर्म है। सो श्रधःकर्म दोप श्रोर उद्दिष्ट दोष— ये पुद्गल-सम्बन्धों हें पर जैसा भोजन करें तसा भाव होता है, यह एक द्दाहर एमें बात रखी है। इसी तरह द्रव्यकों न त्यागने वाला मुनि द्रव्यके नेमित्तिक-भाव श्रीर बंधके साधक विकार भावोंका भी त्याग नहीं कर सकता।

अविकारी आत्मस्वभावकी दृष्टि— परद्रव्य निमित्त होते हैं, परके विकारमें, ऐसा सिद्ध क्यों किया जा रहा है ? यह वताने के लिए कि आत्मा में जो रागादिक भाव होते हैं उन रागादिक भावों का करने वाला आत्मा नहीं है, वह निमित्त पाकर हो जाया करना है। यह शिक्षा इस प्रकरण्से मिलती है कि हे निज आत्मन ! तू अपने हितके अर्थ अपने आपके शुद्ध चैतन्यस्वरूपको देख। तुक्तमे तेरे ज्ञायकस्वभावसे आत्रिक स्वभावतः और कुछ तत्त्व नहीं है, विशार नहीं है। जो विकार तेरेमें प्रकट होते हैं उनमें परद्रव्य निमित्त हैं। यह वंवाधिकार है, वंधाधिकारमें यह समयन है कि आत्माका वंध कैसे दूर होता है ? जितने भी ऋषी संतों के उपदेश हैं उनका प्रयोजन यही है। आत्माकी अपने स्वभावपर दृष्टि जाय—इतने प्रयोजनक लिए ही सव नयोंका वर्णन है। नयोंका वर्णन नयोंको वताने के लिए नहीं है, किन्तु उसका वर्णन आत्मस्वभाव पानेका उद्यम करने के लिए है।

उपदेशका प्रयोजन आत्मस्वरूपकी दृष्टि कराना— जैसे कहीं यह कहा गया है कि आत्माक सुख दु-खको कोई दूसरा पैदा नहीं करता है उसका प्रयोजन यह है कि जीवोंकी जो यह दृष्टि लगी है परकी ओर कि मेरे सुख दु:खको अमुक्तने पैदा किया और इस दृष्टिक कारण विरोध और द्वेप जगता है वहां यह समकाया गया है कि देखो दूसरे के छछ किए जाने पर सुख दु:ख नियमसे ही हों। ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरे प्रयत्न करते है मेरे सुख अथवा दु:खके लिए किन्तु मेरा परिण्मन बने तो दने और न बने ता कोई न भी बने। इस कारण दूसरा कोई तुके सुख दु:ख नहीं हैता। तू अपना स्वरूप संभात । तेरे स्वरूपकी संभात दिना ही करपनासे तेरे में सुल दु:ल उत्पन्न होते हैं। खभावके संभाते जाने पर कल्पनाको दूर विष जाने पर फिर ये लौकि क सुल हैं.र दु:ल न रहेंगे। तृ ऋपने स्वाधीन आनन्दको भोगता रहेगा।

श्रपित्रताकी नैमित्तिकता— यहां हप्टांतमें साहुके श्राहारको रखा है। साधु यदि सदोप श्राहार कर ते हैं, सदोप श्राहार कर के कि कित्त से उनके भावाँमें श्रपित्रता श्राती है। यह भावोंकी श्रपित्रता देखों नैमित्तिक हुई या नहीं। इस हप्टान्तको देकर यहां यह सिद्ध किया है कि तेरे में जो रागादिक भाव होते हैं वे दंमित्तिक भाव है, तेरे स्वभाव नहीं हैं। तूइन भावोंकी रुचि छोड़, इन परभावोंसे रहित श्रविकारस्वभावी श्रात्मतत्त्वको देख।

परका अकर त्व-- इस द्रष्टांतके वर्णनमें आगे यह वह रहे हैं कि जो अधः कर्माद्क पुद्गल द्रव्यों दोष है उनको यह सातमा नहीं वरता, वयों कि आत्माका कार्य नहीं है कि वह परद्रव्यों का परिशामन करे। पर-द्रव्यों के परिशामन में परद्रव्यों का परिशामन कार्य होता है। तब अधः कर्म और उद्दर्श वे तो पुद्गल द्रव्यों का परिशामन कार्य होता है। तब अधः कर्म और उद्दर्श वे तो पुद्गल द्रव्यों का पद्रश्व की वात भी अचेतन है सो मेरा कार्य नहीं है। ऐसा तत्त्वज्ञान बनाकर उस पुद्गल कर्मका, उस निमित्तभूत आधारका जो त्यागकर देता है वह निमित्तभूत वंध भावों से भी दूर हो जाता है। इसी तरह जो ज्ञानीसंत समस्त परद्रव्यों का त्याग करते हैं वे उन परद्रव्यों के निमित्तसे होने वाले समस्त भावों का त्याग करते हैं। इस तरह द्रव्यमें और भावमें निमित्तभूत सम्बन्ध है।

क्लेशमयी कल्पनायें— देखो भैया! यह सारा विश्व अपनी कल्पनावश अपनी धुनम चला जा रहा है। रागरहित झायक्ष्यभावमात्र अपने आपके स्वरूपका स्पर्श नहीं करता और कितना अधेरेमें यह आत्मा दौड़ा चला जा रहा है। अपने आपके स्वरूपकी स्मृति नहीं करता और इस गहन अधकारमें निरन्तर दुःखी रहता है। आत्माको दुःखका क्या काम, उद्देखता कर रहा है इसलिए दुःख है। वाह्य पदार्थ कुछ हमारे रंच-मात्र लगते भी हैं क्या ? घर वभव लोक इक्जत, ये कुछ हमारे इस अमृतं आत्मतत्त्वमें चिपटते हों, लगते हों ऐसी कुछ वात होती है क्या ? ऐसी कुछ भी वात नहीं है पर जगतके माया स्य मोही जीवों पर हिट देकर इनमें अपनी कुछ शान वनाने के लिए किनने रूपक बनाये जा रहे हैं ?

रागपरिहरणका च्चम-- भैया ! काम कोई न आयेंगे न यह वैभय श्रीर न ये लोग । कोई भी हमारा मददगार न होगा, पर देखों मोहकी चुद्धि ऐसी पड़ गयी, इसकी चुद्धि ऐसी अपिवत्र हो गर्था कि अपिन कराय भावों में, अपिन विकारभावों में ऐसा एक मेक बन रहा है कि अपिन परिणामों से यह रागादिक भावों ने अलग नहीं कर सकता। कीवनो विभावों की रिचका इतना टढ़ वंधन है कि छोड़ा नहीं जाता। को है के इ कहते कि मुक्तसे परिवार नहीं छोड़ा जाता है। अरे पिग्वार तो छूटा ही हुआ है। परिवारविवयक भित्तमें जो राग है वह राग नहीं छोड़ा जाता है। परविषयक राग छोड़ने के लिए कर्तव्य है कि इस आरम्स्क्राको देखें। ये जो रागादिक आंपाधिक भाव हैं वे वरवादी के ही कारण हैं। इनसे हित नहीं है।

निजयभुपर उपसर्ग-- भैया ! रागादिक भावोंसे छपनेको निराका तक तो तेरा प्रभु तुमे भिलेगा, नहीं तो रागादिक परेशानियां तेरी दूर न होंगी। कैसा उपसर्ग है इस छपने छापक प्रभु पर ? यह मन दौड़ा चला , जाता है छहितकी वातोंमें। जिनमें छुछ भी सार नहीं है ऐसी कल्पन एँ वे जकड़ नेते हैं कि उनमें असावधानी हो जाती है अथवा वेहोशी हा जाती है। इस वेहोशीको दूर करके छपने आपके सहजसक्पको निरस्तना है। छानन्द कहां वाहर हुँदना है ? स्वयं तो धानन्दस्वरूप है।

मार्गप्रकाश— इन ऋषी संतोंकी करणाका बदला कीन दे सकता है? जिन ऋपी सं गिने अपनी साधना करके वस्तुस्वरूपको समकतर हम जैसे साधारण वनोंको ऐसे सुगमरूपमें रख दिया है कि हम भी कल्याश का मार्ग जानने लगें। सदाक लिए संकट मिटा देनेका उपाय बना देने वाले कितने उपकारी जीव होते हैं? उनकी महिमाको कीन कह सकता है? जरा इन्द्रियोंको संयत करके, मनको अपने आपके स्वभाव पर रोक करके अपने आपके ही स्वरूपको कुछ देखें तो वहीं यह अकेला, अकि अन ऋदिसम्पन्न प्रभु अपने आपकी दृष्टिमें आयेगा और यह में केवल अपनी दृष्टिमें रहूं तो जगतक पदार्थों की चाहे कितनी भी खलबली मच रही हो पर यह क्षोभ नहीं आ सकता। यह क्षोभ आता है तो दुदकी कर पना कारण आता है।

मोहकी उद्धारता— मैया! यह कैसा नाच है ? क्या सम्बन्ध है एकका दूसरेसे। हैं तो सभी जीव अत्यन्त न्यारे, सभी जीव अपने आपमें अपनी कर्यना कर्यना मचाकर अपने आपका कार्य पूर्ण करने मात्रमें लगे हैं। इसके सिवाय कुछ हो नहीं रहा है किसी परका किसी परमें कुछ, लेकिन यह मोही जीव अपनी कल्पनामें सारे विश्वको चवा रहा है, निगलना चाहता है। सो चाह ही चाह है, होता कुछ नहीं है। तो मनको स्वच्छ

रिलये। क्लेश नहीं सहना है तो श्रपने खाएको एकत्व ग्यन्पमय हेन्दिए कवल देखिए। इस बंधनसे निवृत्त होनेके लिए छुछ भावना भायें कि में शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप स्वभाव वाला हूं।

स्वरूपका प्रहण स्वरूप होता है पदार्थीमें; पुत्रत्वरें हुप, रस छादिक होते हैं तो मेरेमें क्या स्वरूप मिलेगा? यह मृिक चीज तो है नहीं जो टटोलनेमें आ जाय। यह आत्मा हानमात्र अमूर्त पदार्थ है। इस का समसना हान द्वारा होगा। इसका प्रहण करना हानमें होगा और हानक्ष्म ही होगा। इसरी प्रकार इस आग्मा का प्रहण नहीं हो सकता। अपने आपको देखिये—यह तो सहज जानन हित रूप है, निर्विकर्प है, इसका विकर्ण करना स्वभाव नहीं है। यह में सर्व परवस्तुवोंसे उदासीन हूं, प्रत्येक पदार्थ परसे उदासीन है। कोई वन्तु किसी दूसरे वस्तुसे लेनदेन नहीं रखता। जो निमित्तनिमित्तिक भाव-पूर्वक कार्य हो रहे हैं वे भी इस तरह हो रहे हैं जैसे कि परिणम सकने वाला उपादान अनुकृत निमित्तको पाकर स्वयंके प्रभावसे, स्वयंकी परिणित सहीं विकार एपरिणित नहीं करते हैं। यह उपादान स्वयं अनुकृत निमित्तको पाकर चूँकि ऐनी ही योग्यता वाला है सो अपना प्रभाव प्रकट कर लेता है।

सकलिविकता— एक द्रव्यका दूसरेसे लेनदेन कुछ नहीं हुआ पर ऐसा ही निमित्तनिमित्तक सम्बन्ध है, लेनदेन भी नहीं और निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका अभाव भी नहीं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं इस स्थितिमें हमने आपसे क्या लिया और आपने मुक्को क्या दिया? कुछ भी नहीं। आप अपने स्वरूपमें रहते हुए अपना परिएमन कर रहे हैं, हम अपने स्वरूप प्रदेशमें रहते हुए अपना परिएमन कर रहे हैं। निमित्तनैमित्तिक माव तो हो गया कि आप मेरी बात सुननेके निमित्तसे अपनेमें किसी प्रकारकी ज्ञानवारा बना रहे हैं और आप लोगोंको सुननेके रुचिया जानकर हम अपनेमें अपनी चेष्टा कर रहे हैं किर भी आपने हमें कुछ दिया हो या हमसे कुछ लिया हो तो बता दी जिए। आप भी अकेते स्नेके ही स्ने हैं और हम भी अवेले स्नेके ही सुने हैं। जो सुममें है वह सुक्से बाहर नहीं जाता, जो सुक्में नहीं है वह किसी दूसरे पदार्थसे नहीं आता।

धर्माश्रय — वस्तुका ऐसा स्वतंत्रस्वरूप जिन संतोकी दृष्टिमें दृढ़ता-पूर्वक घर कर गया है। उन संताने इस संसारको पार कर लिया समिक्षर श्रीर जिन्हें इस वस्तुस्वतंत्रताकी खबर नहीं है उन जीवोंने श्रपने श्रापको अंधरास्वरूप बनाकर अपने आपको संसार गर्तमें डाल दिया। धर्मप लन के लिए बाहरके आडम्बर नहीं करना है। वाहरके आडम्बर और आलम्बन तो करने पड़ते हैं इस कारण विषय कषाय और शुभोपयोगमें जो रमता चला आया है उसको उस कठिनतासे अशुभोपयोगमें निकलनेका छुगम आलम्बन कुछ होना चाहिए। बाह्य आलम्बनके रहते हुए भी जितना अपने आपमें आपके स्वरूपका दर्शन और आतम्बन है उतना तो किया धर्मका पालन और शेष किया मंदकषायका अनुभवन और उससे होने वाली विशुद्धिसे हुआ एक तृष्तिका अनुभवन।

हानमार्ग माई यह मार्ग वड़ा उत्कृष्ट मार्ग है, यही ज्ञानका मार्ग है। भिक्तमार्गसे भी ऊँचा उत्कृष्ट जो मोक्षमार्गका अनन्तरपूर्व भाव है उस मार्गकी कथा चल रही है कि समप्रवस्तुवोंको केवल उन उनके स्वरूपमें देखा जाता है। एक वस्तुका दूसरे वस्तुक साथ यदि सम्बन्धवृद्धिका भाव नहीं रहता है तो यह संकटोंसे छूट सकता है। इस जीव पर संकट हैं कहां? परवस्तुवोंसे, पर हैं अपनी जगह, तुम हो अपनी जगह। पर, परवस्तुविषयक जो कल्पना बना ली हैं उस कल्पनासे दुःली हो रहा है। बाहर में चाहे अच्छा वानावरण हो पर तुम्हारी कल्पनासे यदि दुःलपूर्ण वातावरण छाया है तो तुम तो दुःली ही हो। चाहे वाहर में पड़ौसमें दुःलपूर्ण वातावरण छाया है तो तुम तो दुःली ही हो। चाहे वाहर में पड़ौसमें दुःलपूर्ण वातावरण छाया है तो तुम तो दुःली ही हो। चाहे वाहर में पड़ौसमें दुःलपूर्ण वातावरण हो किन्तु अपन सुलपूर्ण भावोंसे भरे हों तो आपको कोई क्लेश नहीं है। हमने अपनी ज्ञानधाराको विपरीत मोड़ा सो दुःली हैं और अपनी ज्ञानधाराको हम सही लक्ष्यमें मोड़ लें तो अभी भी हम सुलो हैं।

ममत्व दूर करनेका यत— मेरे युख दु: खका देने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। मेरी ही करानामें राग्छेष माठक भाव वन रहे हैं, ऐसा जानकर हे हितार्थी आत्मन्! तू अज्ञान अधेरेको दूर कर। एक ही प्रयत्न कर कि वस्तुका अपने सत्त्वक कारण जैसा स्वरूप है उस स्वरूपमें ही अपनेको तू देख। ऐसे वस्तुक्ष्वातंत्र्यका निरीक्षण तेरे लिए हितकारी होगा अन्य कुछ भी दुमें हितकर नहीं है। कुछ क्षण तो लोकप्रसंगों से हटकर मलौकिक उत्कृष्ट निज ज्ञानस्वभावमें तो स्थिर हो। इस अनादि अनन्त संसारमें कितनी सी जगह है जिसमें तू ममत्व कर रहा है। ये कितने से प्राणी हैं जिनमें तू ममता कर रहा है। यह कितनासा सम्बन्ध है जिसके लिए तू ममत्व कर रहा है। यहांके मरे कहीं राजू पर्यन्त पहुंच जावोगे फिर क्या रहेगा ? तीन लोक और तीन कालका पूरा विस्तार देखना और उसका ध्यान करना, इसे धर्मध्यानधा उत्कृष्ट ध्यान वताया है। इसका नाम है संस्थान विचय। तू दृष्टियसार तीन लोकका विस्तार

देख। तीनों लोकका फैलाव देख तो तेरा मोह दूर होगा छौर मोहके दूर होनेसे तुमे अपने आपमें शांति प्राप्त होगी।

**ब्राहार ब्रोर परिणाम— साधु जनोंके ब्राहारके तिपयमें किसी** प्र हारकी चिनना नहीं चलती। आहार सरस हो या नीरस हो, उसमें समान बुद्धि रहती है। उनका मान हो या श्रपमान हो इसमें भी उनकी समता रहती है। जब आशरविषयक कोई रागद्वेप नहीं है तब आहार प्रहण करके भी आहार प्रहण्छ : ज्ञानी संतोंके यंघ नहीं होता। फिर भी ब्राहारप्रहण्से पूर्व उस पात्रक ही निमित्तसे कोई भोजनादिक वनाया जाय तो वह उद्दिष्ट द्रोप है, साथ ही हिंसाका बचाव न करके वह बनाया हो तो श्रधंकमें दोप है। यह दोप उस पुद्गलदृत्यमें ही है, उसको साधुन नहीं किया, किन्तु उसको निमित्त पाकर साधु पुरुषक अयोग्य होनेक कारण विकल्प हुआ। वह वंधका कारण वनता है। सो वहां भी वंध हुआ साधुके परिणामके कारण और साधुके परिणाम वनानेमें निमित्त हुए वे वाह्य पुद्रगल ।

परकृत वन्धका अभाव — पुद्गलद्रव्यके परिणमनके कारण साधुके वंथ नहीं हुन्ना ! यदि परद्रव्योंके परिग्रमनके कारग वंध हो जाय तो फिर कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके अर्थात परद्रव्यों श्रीर श्रपने परिणामोंका परस्परमें निमित्तनैि तिक सम्बन्ध है, ऐसा जानकर समस्त परद्रव्योंको अपने पुरुपार्थसे त्याग द स्त्रौर किर निमित्तको त्याग करके अपने विभावोंकी परिपाटीको भी दूर कर दें। ऐसी स्वच्छता होने पर घाराप्रवाह रूपसे अपने आत्मामें ज्ञान चलता है। अब ज्ञानसे युक्त अपना आत्मा अपने आत्माको परिगामा रहा है। इस शुद्ध वृत्तिके होतेपर जब कर्मवंधन उखड़ जाय तो यह ज्ञायकस्वरूप भगवान घात्मा अपने आपमें प्रकट होता है।

परसंगके त्यागका उपदेश— यहां यह उपदेश देते हैं कि हमारा भाव जो विगड़ता है वह किसी परपदार्थके संगसे विगड़ता है। यदि किसी परपदार्थका संग न हो तो फिर भाव कैसे बिगड़े १ कोईसा भी विगड़ा भाव ऐसा वतास्रो कि जिसमें किसी परवस्तुका ख्याल न किया गया हो श्रीर विगाड़ हुआ हो। किसी भी प्रकारका पापका परिणाम हो। पापका परिशाम होगा तब ही जब किसी परपदार्थका ख्याल बनाए। तो हमारे विगड़े भावोंमें निमित्त पड़ते हैं कोई परद्रव्य। इससे यह सिद्ध है कि मेरे भावोंका विगाड़ मेरे स्वभावसे नहीं होता। वह विगाड़ किसी परपदार्थके स्म्बन्धका निमित्त पाकर होता है। तब क्या करना है? ऐसा जानकर अपने निकार भावोंसे उपेक्षा त्यना है। ये मेरे स्वभावसे नहीं उत्पन्न होते श्रीर फिर जैसा अपना सहज ज्ञायकस्वरूप है उस रूप ही अपनी हिंग करना, यही है वंधसे छूटनेका उपाय। इस उपायसे यह आत्मा अपने श्रापके आत्मस्वरूपमें विकसित हो जाता है!

कर्म बन्धका निवित्त विभाव परिणाम— भैया! जो हमारी परतंत्रताक कारण हैं वे कमें हमने खुद ही तो बांधे। हमारे कमोंको कोई
दूमरा नहीं बांधता है, हम ही खोटा परिणाम करके अपने कमोंको बांधते
हैं और जब उन कमोंका उदय आता है तो फिर मिलन परिणाम होता है।
हम बहां पर वे बल अपना परिणाम ही खराव बनाते हैं, फिर बाह्यमें जो
छुछ होना है वह निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धवश स्वयं होता है। कितनी ही
बाह्य पि स्थितियां हों वहां जो वधन हुआ है वह हमारे राग परिणाम है
हुआ है, बाहरी चीजोंसे बंधन नहीं हुआ है। देखो यह सारा विश्व
कार्माण वर्मणावोंसे भरा हुआ है, फिर भी यह जीव कमोंसे वंधता है तो
खुदका रागद्वेष मोह भाव होता है सो वँधता है। अनेक तरहकी कियाएँ
इस जगतमें देखी जाती हैं, किन्तु जीवका जो बंधन होता है वह रागदेप
मोह भावसे होता है।

परपदार्थमें विभावकी आश्रयभूतता— रागद्वेष मोह होता है दूसरे जीवोंका ख्याल करनेसे। जो कुछ भी विकल्प उठता है वह दूसरे जीवोंको कुछ जतानेके लिए उठता है। जैसे आप बड़ा मकान वनवाते, बड़ा धन जोड़ते, तो मकानके लिए मकान नहीं बनाते, धनके लिए धन नहीं जोड़ते किन्तु दूसरे लोग समम जायें कि ये बड़े पुष्य वाले हैं ऐसा दूसरोंको सममानके लिए हो लोग धन जोड़ते हैं। धनके लिए धन कोई नहीं जोड़ता। दूसरोंकी निगाहमें में महान रहूं इसके लिए जोड़ते हैं अचेतन पदार्थ और फिर इससे भी अधिक गहरे मममें जायें तो दूसरे जीवोंको खुश करने के लिए भी वास्तवमें चे ट्रा नहीं होती किन्तु अपने आपमें जो रागभरी कल्पनाएँ हुई हैं उस रागको ही पुष्ट रखने के लिए चे ट्रा हुई हैं।

हितप्रेरक उपदेश — तव ऐसी स्थितिमें आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि देखो किसी जीवका किसी दूसरे जीवसे कोई सम्बन्ध नहीं है। सब अपने-अपने प्रदेशके खामी हैं, हम दूमरे जीवका कुछ नहीं कर सकते। हम न किसी जीवका सुखी कर सकें और न दुःखं कर सकें, न उनका जीवन दे सकें और न उनका मरण कर सकें और इसी प्रकार दूर रे जीव भी कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर इस जगतमें अदने इस पर्यायको प्रसिद्ध करनेका, ख्याति करनेका क्यों भाव रखते हो? प्रत्येक पदार्थ छपने आपके स्वरूपमें है, पुरके स्वरूपसे रहित है, सृता है। यह साग विश्व सूना है। विश्वका अर्थ है ६ जातिक द्रव्योंका समृह। उस समृहमें एक एक द्रव्य सब छा गए। प्रत्येक द्रव्य दूसरे समस्त द्रव्यों रे पूर्यत्या रहित है। किसी भी द्रव्यका प्रदेश गुण पर्योग कुछ भी विसी दूसरे में नहीं है। इस दिष्टिसे देखों तो प्रत्येक द्रव्य सृते हैं, हम सृते हैं, छाप सृते हैं, रूव सृते हैं तो सारा विश्व शून्य है। फिर क्यों नहीं अपने ज्ञानानन्द्रेखराधकी प्रतीति करते श्रीर सुर्खा रहते ?

ब्यात्मप्रभूपर विकल्पोंका प्रहार-- ये जो तरंग व त्यनाएँ चठनी हैं। इस जगतमें जितने भी जो कुछ सुख दुःख, जन्म मरग् आदि होते हैं वे उन जीवोंके अपने अपने उपार्जित क्मोंके उद्यसे होते हैं। किसीके कमी को कोई दूसरा नहीं दे सकता है और न हर सकता है। इस कारण व्यथं के विकल्प क्यों करो ? मैं दूसरेको सुखी करता हूं, दुःखी करता हूं, ये व्यर्थक विकर्प हैं, क्योंकि तुम इस कर सब ते नहीं कीर मान रहे हो, इस मान्यतासे तुम अपने आपकी आत्माकी हिंसा कर रहे हो। तुम्हारा जो प्रभुस्वकृष है, जिस ज्ञानके द्वारा समस्त लोकको, त्रिकालवर्ती पदार्थको एक साथ स्पष्ट जाना जा सकता है वह ज्ञान कुरिटत हो रहा है, प्रविक-सित है, यह प्रभुस्वरूप पर ही हो प्रहार है।

आत्मिहिसा-- इस प्रभुमें ऐशा अलौकिक अनुपम आनन्द है कि जिस आनन्द्रमें न कोई पराधीनता है, न कोई इसका विच्छेट है, न इसमें घटाबढ़ी हैं। उत्कृष्ट आनन्द इन जीवों में है किन्तु अपने यथार्थस्वरूपकी न जाननेसे वाह्य पदार्थीमें ऐसी बुद्धि होने से यह जीव दुःखी हो रहा है, अ गने आनन्दभावका घात कर रहा है। यही तो है हिसा। तुम अहःन

करके, विशाव करके अपनी हिंसा करते चले जा रहे हो।

स्वकं भावसे स्वकी सृष्टि- देखो भैया ! जो इस तुम बनते जा रहे हो सो अपने परिणामोंसे बनते जा रहे हो। जैसे सांप लम्बा पड़ा रहे, गोल वन जाय, टेढ़ा वन जाय, जैसा चाहे वह अपने को भपने नल से बनाता है, इसी तरह हे आत्मन ! तुम अपनेको अपने बलसे जैसा चाहे वनाते चले जा रहे हो। नारकी, तिर्यक्त, मनुष्य देव इन गतियों कप अपने को बना रहे हो, सो भी तुम अपने परिणामोंसे बना रहे हो। संस र भावों से हटकर मोक्षके मार्गमें लग रहे हो सो भी अपने परिगामोसे लग रहे हो। अपनेको मुक्त बनाबोगे तो अपने परिणामसे बनाबोगे, अतः पर-वस्तुका कुछ मुभे वंवन है ऐसे मिथ्या विकल्पको छोड़ो।

हण्डिका आलम्बन एक अमृत तत्त्व वहा गया है, परन्तु न्याटहारिक त्रमें कार्य कारण भाव भी है, इसका विरोध न करके निश्चयका आलम्बन अमृतपान कहा गया है। इस निश्चयहिष्टमें केवल एक अपना छात्मा देखा जा रहा है। बुरा बन रहा है तो अपना आत्मा देखा जा रहा है। जहां केवल अपना आत्मा हो देखा जाता हो अन्य द्रव्योपर हृष्टि न हो तो यह कव तर्क बुरा बनेगा श इसका बुरापन शीघ हो नष्ट होगा। ऐसा उपदेश देकर आचार्य देवने समस्त परद्रव्योका छात्रय छुड़ाया है। कर्म बंध होता है तो किसी परद्रव्योका करके होता है। कर्म बंध न करना हो तो परद्रव्योका सहारा छोड़ दो। जब केवल स्वके आधीन स्वका उपयोग रहेगा तो कर्म बंध रक जायेगा।

व्यवहारपूर्वक व्यवहारका प्रतिषेध— व्यवहार तो प्रतिषेधके लिए है, परन्तु सिविध व्यवहारपूर्वक व्यवहारका प्रतिषेध होना है। यदि विधि पूर्वक व्यवहार नहीं है तो ऐसे व्यवहारसे हटे हुए जीवोंका कल्याण नहीं है और व्यवहार धर्म भी खूब किया जा रहा है और अपने आपके ज्ञान-स्वरूपका परिचय नहीं है तो कितने ही व्यवदिक किए जाये, स्संसे मोक्षकी सिद्धि नहीं होती। अपने कल्याणके लिए करना क्या है ? इंद्रियोंको संयत करें, आखोंको बंद करें और अंतरमें मनके द्वारा परपदार्थोंका विकल्प न करें तो ऐसी स्थितिमें मनको परमिवश्राम मिलता है और स्म परम-विश्रामके कारण अपने आपही अपने आप स्म ज्ञानक्योतिका अनुभव होता है। जहां केवल अपना ज्ञायकस्वरूप ही अनुभवमें आए तब इसको उत्कट्ट स्वानुभव होता है।

स्वानुभवकी ब्लब्र्धता और उसका उपाय— स्वानुभव ही जंगतमें उत्क्रष्ट तत्त्व है। जितनी आरमसिद्धि होती है वह स्वानुभवक प्रसाद होती है। जिनके स्वानुभव हुआ है उन्हें अपने आपको अभेदरूपसे जानने से होता है। जिन्होंने अपने आपको अभेदरूपसे जाना है जन्होंने अपने आपको अभेदरूपसे जाना है जन्होंने अपने आपको अभेदरूपसे जाना है। अपने स्वरूपका परिचय जिन्हें हुआ है उन्होंने अपने और परके यथार्थस्वरूपको पहिचाना है। अर्थात् सब भेदविज्ञानकी महिमा है। भेदविज्ञान होता है यथार्थ निर्णय करने से। जैसा वह पदार्थ है, जिस गुणमें तन्मय है, उन-उन रूप उन पदार्थ के परिचयसे भेदविज्ञान होता है। यदि यह ज्ञानस्वरूप आस्मा इपने ज्ञानसे है तो मोक्षमार्थ है और यदि ज्ञानका महारा नहीं है तो वचनोंसे जीव। दिक

पदार्थीका नाम लेते जाएँ और अनेक शास्त्रोंका ज्ञान करते जाएँ और दया वृत्ति समिति इनका खूब पालन करते जाएँ तब भी इन जीवोंको शांति नहीं आ सकती है, मोक्षमार्ग नहीं मिलता है। यह शांतिका परमाथभूत उपाय ही उपादेय है। इसके उपायक लिए बड़े-बड़े राजा महाराजा चक्रव- तियों ने पाये हुए सर्व विभावोंका त्याग किया और आध्यात्मक म.गंमें अपना उपयोग लगाया।

ज्ञानवृत्तिसे रहनेका उपदेश-- भैया! इन श्रंतिम दो गाथ। वों में यह सिद्ध किया है कि देख तेरा पवित्र ज्ञानान-दस्वभाव है। तेरे में विकार श्राना स्वभावका कार्य नहीं है। ये विकार परद्रव्य उपाधिका निम्ति पाकर हुआ करते हैं। तू अपनेको किसी विकार क्ष्म मत अनु व वर्ष तू शुद्ध ज्ञानमात्र ही अपना स्वरूप मान श्रोर केवल जानन ही, ज्ञाता दृष्टा रहना ही अपना कार्य मान। यदि इस प्रकार अपने विभक्त एकत्व स्वरूप अपने उपयोगको लगायेंगे तो कर्मवंध कटेंगे, मोक्षमार्ग मिलेगा, शांति समृद्धिकी वृद्धि होगी। केवल एक यह ही मुख्य उपदेश जैन सिद्धान्तका है कि अपनेको सबसे न्यारा अमूर्त ज्ञायक स्वरूप अनुभव करो। धर्मकी यही जड़ है। यदि अपने को ज्ञानस्वरूप न अनुभव सके तो मन, वचन, कायक कितने भी श्रम कर डालें उनसे शांति न मिलेगी। जिस कार्यके करनेवा जो उपाय है वह कार्य उस उपायसे ही सिद्ध होता है।

श्रमुक्त श्रीर मुक्त होनेक। उपाय- समाधिशतक में स्पट बता दिया
है कि हे श्रात्मन्! तुमें यदि देह पाते रहना ही पसंद है तो उसका उपाय
यही है कि तू देहको यह में हूं ऐसा मानता जा, तुमें देह मिलते ही रहेंगे।
श्रथीत् तुमें जन्ममरण करना ही पसंद है तो उसका उपाय व वल यह ही
है कि तू अपनेको शरीरक्ष मानता जा श्रीर यदि तुमें जन्ममरण पहंद
नहीं हैं श्रथीत् नये-नये देह पाना पसंद नहीं है तो तू अपनेको देहक्ष न
मानकर सबसे अत्यना भिन्न स्वरूप वाला ज्ञानमात्र अपनेको मान क्यों
कि जिससे हमारी उपेक्षा होगी उसका वियोग हो ही जायेगा। जैसे हम
अपने जीवन व्यवहारमें जिस मित्रसे उपेक्षा करके रहते हैं वह मित्र मेरे
साथ लग नहीं सकता। हम उपेक्षा किए जायें श्रीर कोई दूसरा मेरेसे जुटा
लगा रहे, यह तो न होगा। इसी तरह हम देहसे उपेक्षा करें, देहसे सर्वथा
अपने को भिन्त माने, केवल ज्ञानस्वरूप श्रपने श्रात्माकी हृष्टि रखें तो यह
दे। कब तक मेरे साथ लगेगा ?

श्रात्माश्रयका प्रताप — भैया ! इस एकत्व निश्वयगत श्रात्मतत्त्व की श्राराधनाके प्रतापसे ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा निकास चलेगा कि हम उत्कृष्ट परिणामोंसे बदकर इन कमोंसे दूर हो नायेंगे श्रीर वेवल ज्ञानघन आनन्दमय में आत्मा रहंगा। तो मूलमें यह उपाय सर्व प्रथम करना है कि तू देहसे भी अपनेको निराला जान। जिसने देहसे न्यारा अपने आहमस्वक्रपको जाना उसने पश्चिर, रिश्तेदार, मिल्रजन, सबसे न्यारा अपने आपको समम ही लिया। जहां मोह सम्बन्धित चैतन्यपदारी से अपनेको न्यारा परख लिया वहां पर विकार भावके आश्रयभूत जड़ श्रचेतन पदार्थोंसे न्यारा तो जान ही लिया। श्रपनेको सबसे न्यारा विकारसे भी न्यारा ज्ञानानन्दस्वरूप देखो तो इस देहसे उपेक्षा हो जानेके कारण यह देह फिर तेरेसे चिवटेगा नहीं। भले ही पूर्व संस्कार श्रीर कर्म वंधनके कारण अल्पभव शेव रहें। किन्त वे गुजरने के लिए ही आते हैं वढा नेके लिए नहीं आते !

इस वंधाधिकारमें सारभूत उपदेश यह किया है कि तू संसारके दु:खोंसे छुटना चाहता है, 'इन कर्मवंधनोंसे हटना चाहता है तो स्नेहको तज और सबसे निराले अपने ज्ञानस्वरूपको देख। अहा ! तब यह ज्ञान-ज्योति ऐसी सुसिजात हैं और समथं है कि रागादिकों के उदयको मानों अदय दोकर विदारण करती हुई रागादिकके कार्यको अर्थात् कर्मबन्धको तत्काल दूर कर देती है। जब अज्ञान अन्धकार दूर हो गया तब इस ज्ञान-

प्रकाशका असीम प्रकाश विस्तृत हो जाता है।

.इस प्रकार इस बदात ज्ञानपात्रके प्रतापोदयके कारण यह बन्धभाव निष्कानत हो जाता है।

🕸 इति समयसार प्रवचन एकार्शतम भाग समाप्त 🍪

महरू--खेमचन्द जैन, जैन साहित्य प्रेस, १८४ए रण्जीतपुरी, सदर मेर्छ।

श्राध्यात्मिक ज्ञान विज्ञानके सरल साधनोंसे श्रवश्य लाभ लीलियं—

धर्मप्रेमी बन्धुओं ! यदि श्राप सरल उपायोंसे श्राध्यात्मिक हान श्रीर विज्ञान चाहते हैं तो श्रध्यात्मयोगी पृष्य श्री वर्णी सहजानन्दर्जी महा-राजके निम्नलिखित प्रवचनों श्रीर निवन्धोंको श्रवश्य पिढ्ए । श्राशा ही नहीं, श्रिपतु पूर्ण विश्वास है कि इनके पढ़नेसे श्राप हान श्रीर शान्तिकी वृद्धि श्रनुभव करेंगे।

- १. प्रव्यात्मग्रन्य सेट म्रात्मसंबोधन २), सहजानन्द् गीता सान्य-यार्थ १), सहजानन्द गीता सतात्पर्य २), तत्त्वरहस्य प्रथम भाग १), २-३-४-४ भाग, श्रध्यात्मचर्चा ५४ पै०, समयसारभाष्य पीठिका मृल ३१ पै०, समयसारभाष्य पीठिका सार्थ ७४ पैं , सहजातन्द डायरी-१९४६ १॥।), सहजानन्दबायरी-१६४७ १॥।), सहजानन्द बायरी-१६४५ १॥।). सहजानन्द डायरी-१६४६ ४० पै०, सहजातन्द डायरी-१६६० ४० पै०, भागवतधर्म २), समयसारहृष्टान्तममें ३७ पै०, श्रद्यात्मवृत्तावित प्र. भाग २४ पै०, द्वि. भाग, मनोह्रपद्यावित प्र. भाग ३७पै., द्वि. भाग, दृष्टिसार्थ २४पै., दुवोधपत्रावित ६२ पै०, स्तोत्र पाठ पुद्ध ३७ पै०, एकीभावस्तीत्र अध्यात्मध्वनि २४ पै०, कल्याणमन्दिरस्तोत्र अ० घ्वनि २४ पै०, विषापहारस्तोत्र अ० घ्वनि २४पै., सूत्रगीता पाठ २४ पै०, समयसारमहिमा २४ पै०, तत्त्वसूत्रसार्थ ३७ पै०, श्रद्यात्मरत्नत्रयी समृत ५४पै०, समयसार एक्सपोजीशन पूर्वर्श २४ पै०, समयसार एक्सपोजीशन कर् कर्मा० १४पै०, द्रव्यसंग्रह प्रश्नोत्तरी टीका ४), द्रव्यद्दृष्टप्रकाश २४पै., श्रात्मख्पासना २४ पै.श्रद्यात्मरत्नत्रयीगृटका २४पै०, समाधितन्त्र सभावार्थ, सहजसिद्ध सहस्रनामस्तोत्र टीका, ज्ञानार्णव प्रवचन शीर्प, प्रवचनसारप्रवचन शीर्ष, समयसारप्रवचन शीर्ष, नियमसारप्रवचन शीर्ष, पद्धास्तिकाय प्रवचन शीर्ष, आत्मानुशासन प्रवचन शीर्ष, श्रध्यात्म-सूत्रप्रवचन शीर्षे, समाधितन्त्रप्रवचन शीर्ष, इष्टोपदेशप्रवचन शीर्षे।
- २. ग्रम्यात्म प्रवचन सेट— धर्म प्रवचन १), सुख कहां ४० पै०, अध्यात्मसूत्रप्रवचन पूर्वार्क्ष २॥), अध्यात्म सूत्रप्रवचन उत्तरपूर्व भाग ३), अ० प्रवचनअन्तिम भाग, प्रवचनसारप्रवचन प्रथम भाग २॥), द्वितीय भाग ३), वृतीय भाग १), चतुर्थ व पञ्चम भाग ३), पष्ठ भाग १॥), सप्तम भाग १॥), अष्टम भाग १॥), नवम भाग १॥), दशम भाग १॥), एकाद्श भाग १॥), द्वादश भाग, देवपूजा प्रवचन २॥), आवकपट्कर्म प्रवचन १), समयसारप्रवचन प्रथम भाग ३), द्वितीय भाग २), वृतीय भाग २), चतुर्थ भाग २॥), पञ्चम भाग १॥), वष्ट भाग, सप्तम भाग, अष्टम भाग, नवम

भाग, दशम भाग, एकादश भाग, द्वादश भाग, त्रयोदश भाग, चर्तु दश भाग, पद्धदश भाग, परमात्मप्रकाशप्रवचन प्रथम भाग १॥), द्वितीय भाग १॥), वृत्तीय भाग ७४ पै०, चतुर्थ भाग १॥), पद्धम भाग १॥), पष्ठ भाग १॥), स्वत्म भाग १॥), अष्ठम भाग, मुख यहां प्रथम भाग २), द्वितीय भाग २), वृतीय भाग २), चतुर्थ माग १), दशस्त्र प्रवचन ७४ पै०, सरल दाशीनिक प्रवचन, नियमसार प्रवचन १-२-३-४-४ ६-७-५-६--१०-११-१२ भाग, परीक्षामुखसूत्र प्रवचन १-२-३भाग, आत्मानुशासनप्रवचन प्रथम भाग १॥), द्वितीय भाग १॥), वृतीय भाग १॥), चतुर्थ भाग १॥), ४-६ भाग, समाधितन्त्रप्रवचन १-२-३-४ भाग, पोडशभावना प्रवचन १-२-३-४-५-६ भाग, पोडशभावना प्रवचन १-२-३-४-५-६ भाग, भवतामरस्तोत्र प्रवचन, द्वानार्ण्य प्रवचन १-२-३-४-५-६ -७ ६-६-१०-११-१२-१३-१४ भाग।

- ३. विज्ञान सेट— जीवस्थानचर्चा १॥।), समस्थानसूत्र प्रथम स्कन्ध २), द्वितीय स्कन्ध १॥), तृतीय स्कन्ध १॥), चतुर्थ स्कन्ध १॥), पद्धम स्कन्ध १॥), पप्ठ स्कन्ध १॥), सप्तम स्कन्ध १॥), अष्टम-नवम-दशमस्कन्ध, समस्थानसूत्रविषयद्र्पेण ६२पे., जीवसंदर्शन १६पे०, सिद्धान्तशन्दार्णवसूची ३१ पे०, सहजानन्द स्वाध्याय चर्चा, चर्चा समाधान, समस्थानसूत्र मृत, सिद्धान्त शन्दार्णव १-२-३ माग।
- ४. विद्या सेट--शिशुधर्म बोध प्रथमभाग १० पै०, द्वि० भाग१४ पै०, धर्म बोध पूर्वार्द्ध २० पै०, धर्म बोध उत्तरार्द्ध ४० पै०, छह्हाला सार्थ २१ पै०, तत्त्वार्थसूत्र टीका २), द्रव्यसंग्रह सार्थ २७ पै०, लघु अध्यात्मचर्चा ४० पै० अध्यात्मसूत्र सार्थ २४ पे०, लघु जीवस्थानचर्चा १), गुणस्थानदर्पण ७४पै०, अध्यात्मसहस्री १), सिद्धान्तमार्तण्ड, चारित्रमार्तण्ड, दशर्नाध्यात्मदर्शन।
- ४. ट्रेक्ट सेट--आत्मकीर्तन हिन्दी इंग्लिश ६ पै०, वास्तविकता हिन्दी इंग्लिश ६ पै०, श्रपनी वातचीत हिन्दी इंग्लिश ६ पै०, सामायिकपाठ ६प०, स्वानुभव २प०, धर्म १०प०, मेराधर्म १०पे, ब्रह्मविद्या १६पे, ज्ञान-विज्ञान, योग्य आहार, वचनालाप, ब्रह्मचर्य, निष्कामकर्मयोग, अध्यात्मयोग, प्रभु-स्वस्त्प, निष्पक्ष जीवन, सात्त्विकता, समाधिमरण, कष्ट कैसे छूटें ?

उक्त ४ सेटके अतिरिक्त पूज्याचार्य व अन्य लेखकोंके निम्निलिखित प्रन्थ भी है। जिस सेटका नाम पावन सेट हैं— श्री समयसार आत्मख्याति टीका सिंहत २), श्रीप्रवचनसार तत्त्व प्रदीपिका टीका सिंहत ११), जैलोक्यितिलक विधान पूर्वाद्ध ४), उत्तराद्ध ४, इतिकर्म ३), सरल जैन रामायण प्रथम भाग ३), स्कितसंग्रह ३७ पै०, श्रावंश्यिकमण् १२ पै०, जीवन मांकी ६ पै०, एक मजक ६ पै०, श्रात्मकीर्जनका इतिहास।

## क्ष्मिं आतम-कार्तन

शान्तमूर्ति न्यायताथ पृथ्य श्री मनोहरजी वर्णी "सहजानन्द" भद्वाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रप्टा आतमराम ॥टेक्॥

[ 8 ]

मैं वह हूं जो हैं भगवान, जो में हूं वह हैं भगवान। अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान।।

[ २ ]

मम स्वरूप है सिद्ध समान , श्रमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किन्तु श्राशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट श्रजान॥

[ ३ ]

सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की स्वान। निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान॥

[8]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु घुंद्ध हरि जिसके नाम । राग त्यागि पहुँचूं निजधाम , श्राकुलताका फिर क्या काम ॥

[ 4 ]

होता स्वयं जगत परिणाम , में जगका करता क्या काम । दूर हटो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥ अ अहिंसा परमो धर्म क्ष